# प्रेम-योग



वियोगी हरि

185545

Š

## ↔ अम-योग हः >





वियोगी हरि

मुद्रक' तथा प्रकाशक घनश्यामदास जालान गीताप्रेस, गीरखपुर

> P.P.S 097 ARY-P

सं० १९८६ से १९९३ तक ११,००० सं० २००७ चतुर्थ संस्करण १०,००० सं० २०१० पद्मम संस्करण १०,०००

मूल्य १॥) डेढ़ रुपया मात्र

ार्ज विकास पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )

डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनीर की स्भृति में सादर भेंट-विषय-सूची हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य

#### पहला खण्ड

| विपय                  | ДВ-£              | • ख्या | विषय                              | वृष्ठ-व | तंख्या     |
|-----------------------|-------------------|--------|-----------------------------------|---------|------------|
| १-प्रेम               | •••               | 9      | १२-प्रेम-व्याधि                   | •••     | 200        |
| २-मोह और प्रेम        | •••               | २२     | १३-प्रेमोन्माद                    |         | ११०        |
| ३-एकाङ्गी प्रेम       | •••               | 33     | 13 44 1161                        |         | 286        |
| ४-प्रेमी              | • • •             | ३७     | 11 24 14                          |         | १२४        |
| ५-प्रेमका अधिकारी     |                   | 89     | 14 30000                          |         | १३४        |
| ६-लौकिकसे पारलौकि     | क प्रेम           | ५३     | 10 4111111                        |         | 888        |
| ७-प्रेममें तन्मयता    |                   | 49     | 16 24 211 1416                    | •••     | १४८<br>१६६ |
| ८-प्रेममें अधीरता     |                   | Eq     | १९-प्रेमाश्रु<br>२०-प्रेमीका हृदय |         | १७६        |
| ९-प्रेममें अनन्यता    |                   | ७२     | २१-प्रेमीका मन                    | •••     | १८०        |
| १०-प्रेमियोंका मत-मजह |                   | 68     | २२-प्रेमियोंका सत्सङ्ग            |         | १८५        |
| ११-प्रेमियोंकी अभिला  |                   | 90     | २३-कुछ आदर्श प्रेमी               | •••     | १८९        |
|                       |                   |        |                                   |         |            |
| दूसरा खण्ड            |                   |        |                                   |         |            |
| १-विश्व-प्रेम         | •••               | २०५    | ९-शान्त भाव                       | •••     | २८९        |
| २–दास्य               | •••               | २१४.   | १०-मधुर रति                       | •••     | २९७        |
| ३-दास्य और सूरदास     |                   | २२३    | ११-अन्यक्त प्रेम                  | •••     | ३०६        |
| े ४-दास्य और तुलक्षीव | The second second | २३२    | १२-मातृ-भक्ति                     | •••     | ३१३        |
| ५-वात्सल्य            |                   | २४३    | १३-प्रकृतिमें ईश्वर प्रेम         | •••     | 386        |
| ६-बात्सल्य और सूरव    |                   | २५३    | १४-दीनोंपर प्रेम                  | •••     | ३२४        |
| ७-वात्सल्य और तुलस    |                   | २६९    | १५-स्वदेश-प्रेम                   | •••     | ३२९        |
| ८-सख्य                | •••               | २७९    | १६-प्रेम-महिमा                    | •••     | ३३८        |

#### श्रीहरिः

### प्रेम-प्रस्तावना

मेरे प्यारे राम! तेरी यह भी एक मरज़ी थी। त्ने मुझे राज़ी करा ही लिया। जैसा जो कुछ बना, तेरी आज्ञाका पालन किया और करूँगा। यन्त्रके सारे पुर्ज़े यन्त्रीके हाथमें हैं ही। फिर यह कैसे हो सकता था कि मैं तेरी रज़ामें राज़ी न होता? पर कृपानिधान! अब कभी ऐसी आज्ञा न देना, अनिधकार कार्य इन हाथोंसे न कराना। भला, प्रेमका तस्व मैं क्या समझूँ? तेरे इड़क़के कूचेमें जिसने कभी भूलकर भी पैर नहीं रखा, जिसके हृद्यमें आजतक तेरी चुभीली लगनकी हूक नहीं उठी, उसे तू आज्ञा देता है कि ला, प्रेमकी पीरकी एक तसबीर खींचकर दिखा! तेरी आज्ञा. प्यारे, कैसे टालता? लो, खींच दी है इड़क़की कसक-कहानीकी एक टेड़ी-मेड़ी तसबीर!इधर-उधरसे कच्चे-पक्के रंग जुटाकर कुछ अण्ट-सण्ट लकी रे-सी खींच दी है। मेरे हृदयरमण राम! तू भले ही मेरी इस भोंड़ी चित्रकारीपर रीझ जाय, पर कोई और चित्र-रसिक मुझे इसपर कभी दाद न देगा।

किसी भी बहाने सही, तेरी प्यारी याद तो आ गयी । इतना समय तो सफल हो गया, क्योंकि मैं समझता हूँ, कि—

> शव वही शब है, दिन वही दिन है ; जो तेरी यादमें गुजर जाये॥

मुक्किल है, प्यारे, तेरी अनोखी यादमें ज़िन्दगीका गुज़र जाना। और भी कठिन है, तेरे प्रेमकी पीरमें तड़प-तड़पकर अपनेको कैंदेहस्तीसे छुड़ा छेना। दुर्लंभ है, प्रेम दुर्लंभ है। लेन-देनके बाज़ारमें प्रेम मिलेगा कहाँ! नाथ! ये लोभी सौदागर प्रेमके नामपर न जाने आज यह क्या बेच रहे हैं! यह क्या कमीना रोज़गार फैला रखा है इन लोगोंने! यह सब अब देखा नहीं जाता। जी रह-रहकर घबरा उठता है। कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्या करूँ? हा!

मैं कहाँ रहूँ, मैं कहाँ वसूँ, न यह मुझसे खुश, न वो मुझसे खुश। बर्मीकी पीठका बोझ हूँ, मैं फलकके दिलका गुनार हूँ॥

इसीलिये में आज ज़मीनकी पीठारका भार हो रहा हूँ, कि मुझसे, मेरे प्यारे, तेरे पिवत्र प्रेमकी विडम्बना अब देखी नहीं जाती। इन दूकान-दारोंने विज्ञापन तो चिपका दिया है तेरे चोखे प्रेमका और बेच रहे हैं काम-वासनाका पालिश किया हुआ खोटा मोह! इस मोहिनी हाटमें, नाथ, तेरे सच्चे प्रेमकी आज खिल्लियाँ उड़ायी जा रही हैं! सच कहता हूँ, तेरी आज्ञा-से जो मेंने यह चित्र खींचा है इसे इस बाज़ारमें कोई पूछेगा भी नहीं। तुझसे लिपा ही क्या है, तू देख तो रहा है, तेरे इस गुलाम चितेरेकी आज क्या हालत हो रही है। हाँ, सच तो है, प्यारे।

मेरा हाल काबिलेदीद है कि न आस है न उमीद है; मेरी घुटके हसरतें मर गयीं, मैं उन हसरतींका मजार हूँ।

पर यह कुछ बुरा नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। क्या करता उन मनचली हसरतों को लेकर। बला टली, जो वे घुट-घुटकर यों ही ख़त्म हो गयीं। अब सब ठीक है। न कोई अब मेरी ओर देखता ही है और न पूछता ही है। बस, अब एक ही हसरत बाकी रह गयी है—वह तुझे जीभर देखनेकी। तू मिल गया तो जग मिल गया।

मेरे प्यारे राम! मेरे दुलारे कृष्ण! दिखा दे न अपने प्रेमका वह अखण्ड नूर, जिससे हृद्यकी कमल-किलयाँ खिल उठें। ये अधीर आँखें तेरे प्रेम-स्वरूपको, बस, उस प्रकाशमें एकटक देखते ही रह जायाँ। रग-रगमें प्रीतिकी विद्युत्-धारा बहने लगे। काम-वासनाओंका आत्यन्तिक ध्वंस हो जाय। और, अनन्त मधुमय आकाशमें मेरे ये प्राणपक्षी विहार करने लग जायँ। कैसा होगा तेरा वह परम प्रेम! कैसी होगी, प्यारे, तेरी वह मधुरारित! यदि उस अनुपम रसास्वादनका त् मुझे तिनक भी अनुभव करा दे, तो फिर मेरा यह 'क़ाबिलेदीद हाल' न जाने क्या हो जाय! अरे, यह सब मैंने क्या बक डाला! यह प्रसावना चित्रकी हुई या चित्रकारकी? क्षमा करें मेरे सहदय प्रिय पाठकगण। उस हदयके हठीले रामसे, उस दिलके खिलाड़ी कृष्णसे जरा झगड़ना था, इसिलये कुछ बक-सक करनी पड़ी। क्या करूँ, भाई, आदतसे लाचार हूँ। मन स्थिर नहीं है। चित्त बड़ा चुलबुला है। कुछ करना चाहता हूँ, कुछ हो जाता है। इसीसे तो मैं प्रेम-जैसे विमल विषयपर कुछ कहनेका अधिकारी नहीं हूँ। यह तो एक बेगार-का काम किया है। उस लाइले खेलाड़ीकी मरजी! जो कराना चाहता है, वह जबरदस्ती बेगारमें करा लेता है। सनकी है न वह हठीला राम। मेरे हाथों प्रेमकी दुर्गित करा डाली। लो, इसीमें उस प्यारे खेलाड़ीको मज़ा आ गया।

हाँ, प्रेमकी यह दुर्गति नहीं है तो क्या है ? कुछ भी हो, अनिधकार चेष्टाके महान् अपराधि में अपनेको बरी समझता हूँ। मान छो, िक मैं कभी अपराधी ही ठहराया गया, तब भी मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि मेरे इस अपराधका उत्तरदायी वही प्यारा न्यायाधीश है। अपने इस प्रेम-योगको वह हज़रत ज़ब्त तो करेंगे नहीं। यदि ऐसा किया तो फिर वह ख़ुद ही फँसे! जो हो, मैं तो कर गुज़रा। 'प्रेम-योग' की यह अजीब-सी तसबीर खींचकर दुनियाके आगे आज रख दी है। अब जिस किसीसे उछझना या सुछझना होगा, प्रेमीजन उछझ-सुछझ होंगे।

मेरे प्यारे कृष्ण! मेरा नाता तो एक तुझसे है। जगत्की आलोचना-प्रत्यालोचनासे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मेरा तो बस एक तू है—

है खीफ अगर जीमें तो है तेरे ग़जबका ; औ, दिलमें भरोसा है तो है तेरे करमका।

बस, अब और क्या कहूँ !

मोहन-निवासः **पन्ना** पौष, सं० १९८६ .

वियोगी हरि

4

1

₹

### पहला खण्ड

greens are some that they trans

#### पारे भाइयो,

तुम्होरे हार्थोंमें अपने इस प्यारे प्रेम-योगको मैं इसीलिये सौंप रहा हूँ कि, 'प्रेम ही परमात्मा है' इस महान सत्यका साक्षात्कार करते समय तुम्हें यह कुछ योग दे सके।

> सप्रेम वियोगी हरि

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

### म्म- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

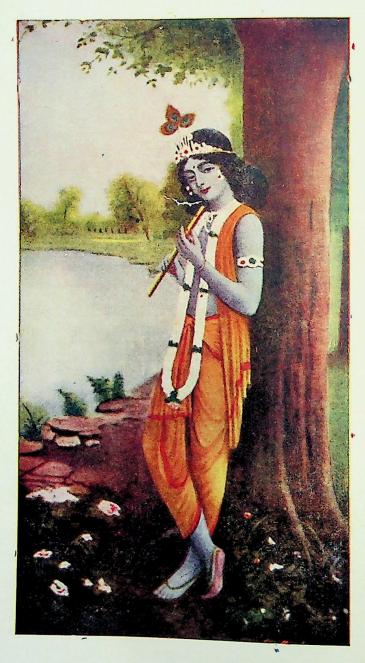

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

श्रीहरि:

## वेम-योग

### प्रेम

जाकों लिह कछु लहनकी चाह न हियमें होय। जयित जगत-पावन-करन 'प्रेम' बरन यह दोय॥

—-हरिश्चन्द्र

जय हो इन दो दिन्य वर्णोंकी ! जय हो इस अनिर्वचनीय प्रेमकी । जिसे पाकर सचमुच फिर किसी अन्य वस्तुके पानेकी ठाळसा इस अतृप्त हृदयमें नहीं रह जाती, जिस चाहसे इस ठाळची दिलकी सारी चाह सदाके लिये चली जाती है, उस जगत्पावन प्रेमकी जय हो, जय हो !

मेरी यह ढिठाई! मेरी ये अनाड़ी उँगिलियाँ आज उस अन्यक्त प्रेमकी मधुर स्मृतिका एक सर्वाङ्गसुन्दर चित्र खींचनेको अधीर हो रही हैं! उसकी तसबीर ये कैसे उतार सकेंगी। किस चतुर चितेरेकी कलाने उस चित्रके खींचनेमें सफलता पायी है!

> लिखन बैठ जाकी सबी, गहि-गहि गरब गरूर। भये न केते जगतके, चतुर चितेरे कूर॥

> > --विद्यारी

या किस कविके शब्दोंने उसपर अपनी प्रतिभाका प्रकाश

विखेरकर उसे रस-विभोर किया है ? प्रेमकी रचना कौन रचेगा और उसे कौन पढ़ेगा ! यह सब जानते हुए भी जी नहीं मानता, कुछ-न-कुछ कहनेको व्याकुछ हो रहा है । यह निरा पागलपन नहीं तो फिर क्या है ?

प्रेमकी परिभाषा क्या है ? परिभाषा-परिभाषाएँ एक नहीं, अनेक हैं, पर वे सब हैं अधूरी ही । पूरी परिभाषा तो अबतक कहीं मिळी नहीं—

> उलटा-पलटी करहु निखिल जगकी सब भाषा। मिलहि न पै कहुँ एक प्रेम-पूरी-परिभाषा॥

–सत्यनारायण

पूरी परिभाषा मिछ ही कहाँ सकती है। वाणी या भाषाका विषय तो प्रेम है नहीं। वह तो एक अनुभवगम्य वस्तु है। सहृदय सत्यनारायणने कहा है कि प्रेम-स्वाद अवर्णनीय है, गूँगेका-सा गुइ है—

जानत सब कछु प्रेम-स्वादु मुख बरनि न आवतु । जदिप परम बाचाल मूक बिन भाव बतावतु ॥ विद्या-बस तस्विनिके भेद-प्रभेद बताये । गूँगेको गुर खाय जगत बैठ्यो सिर नाये॥

ब्रह्म भी मन नाणीसे परे है और प्रेम भी अनिर्वाच्य है। परमभागवत नारदने अपने 'भक्तिसूत्र' में प्रेमकी अनिर्वचनीयताका समर्थन किया है। छिखा है—

अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्।

तथैव--

मूकास्वादनवत्।

तो फिर ब्रह्म और प्रेममें अन्तर ही क्या रहा ? कौन कहता

है कि इनमें अन्तर है ? अन्तरका लेश भी नहीं है, एक ही वस्तुके दो नाम हैं। रसिकार रसखानिका प्रमाण लीजिये—

र्मेम हरी को रूप है, त्यों इरि प्रेम-खरूप।
एक होय है यों लसें, ज्यों सूरज अरु धूप॥
इसपर सहदय सत्यनारायणका समर्थन—

निरत बिचारन-जोग रुचत उपदेस यही उर । परमेसुरमय प्रेम, प्रेममय नित परमेसुर ॥

मीरसाहब भी यही बात कह रहे हैं— त् न होवे तो नज़म कुछ उठ जाय। सच्चे हैं शायराँ, ख़ुदा है हुउक ॥

इस्क ही ख़ुदा है। प्रेम ही परमात्मा है। इसमें सन्देह नहीं कि— Love is God and God is Love.

प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है।

× × × ×

तदपि कहे बिन रहा न कोई।

फिर भी प्रेमियोंने प्रेमकी परिभापाएँ—अधूरी ही सही— किसी-न-किसी रूपमें व्यक्त की हैं। कुछ-न-कुछ तारीफ तो इक्क-की होनी ही चाहिये। प्रेमोन्मत्त नारदने प्रेमकी कुछ ऐसी परिभाषा मक्ति-स्त्रमें की है—

गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्द्धमानमविच्छिन्नं सूक्ष्मतरमनुभवरूपम् ।

अर्थात्, प्रेमका रूप गुणोंसे रहित है, कामनाओंसे रहित है, प्रतिक्षण बढ़नेवाला है, एकरस है, अत्यन्त सूक्ष्म है और केवल अनुभवगम्य है। बिल्कुल यही बात रसिकत्रर रसखानिने कही है— बिनु गुन जोबन रूपधन, बिनु स्वारथ हित जानि। सुद्ध कामनातें रहित प्रेम सकल-रसखानि॥ अति स्टलम,कोमल अतिहि,अति पतरो अति दूर। प्रेम कठिन सबतें सदा, नित इकरस भरपुर॥

अकारण, एकाङ्गी और एकरस अनुराग ही प्रामाणिक प्रेम है। ऐसा प्रेम खाभाविक, खार्थ-विरहित, निश्चल, रसपूर्ण और विशुद्ध होता है—

> इक अंगी, बिनु कारनिंह, इकरस सदा समान । गनै प्रियहिं सर्बस्व जो सोई प्रेम प्रमान ॥ रसमय, स्वाभाविक, बिनास्वारथ, अचल, महान। सदा एकरस, सुद्ध सोइ, प्रेम अहै रसखान॥

प्रेमको हम किस रसनें छें, किस भावमें गिनें ? जैसे समुद्रमें छहरें उठती और उसीमें छय हो जाती हैं, वैसे ही प्रेममें सर्वरस तथा सर्व भाव तरिङ्गत होते रहते हैं—

सर्वे रसाश्च भावाश्च तरङ्गा एव वारिधौ। उन्मजनित निमजनित यत्र स प्रेमसंज्ञकः॥

कुछ समझमें नहीं आता कि इस अन्यक्त रस-भाव-कल्लोलको क्या नाम दिया जाय। प्रेमका समुद्र कैसा अगाय, कैसा असीम और कैसा अनुपमेय है!

> प्रेम अगम, अनुपम, अमित, सागर सरिस बखान । जो आवत यहि ढिग बहुरि जात नहीं रसखान ॥

प्रेम-पयोविसे छौटना कैसा ! यहाँके डूबे हुए यहीं उछछ-कृद करते रहेंगे—जायँगे कहाँ ? वह 'इन्द्रावती'-प्रणेता प्रेमी नूरमुहम्मद क्या अच्छा कह गया है— प्रेम-समुद्र अथाह है, बूड़े मिळे न अन्त । तेहि समुद्रमें हों परा, तीर न मिळत तुरन्त ॥ × × × ×

करुणरसाचार्य महाकि भवभूतिने प्रेमका चित्राङ्कन इस प्रकार किया है—

अहैतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्ववस्थासु यद् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरया यस्मिन्नहार्यो रसः। कालेनावरणात्ययात् परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं भद्गं प्रेम सुमानुपस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते॥

कविरत सत्यनारायणका भाषा-पद्यानुवाद—

सुख-दुखमें नित एक, हृद्यको प्रिय बिराम-थल।
सब बिधिसों अनुकूल, बिसद लच्छनमय अबिचल॥
जासु सरसता सके न हरि कबहूँ जरठाई।
ज्यों-ज्यों बाढ़त सघन सघन सुन्दर सुखदाई॥
जो अवसरपर संकोच तिज परबत-दृढ, अनुराग-सत।
जग-दुर्लभ सज्जन-प्रेम अस बङ्भागी कोऊ लहत॥

वास्तवमें, इस पराभूत परिश्रान्त हृदयका विश्रान्ति-स्थल एक प्रेम ही है। आत्माके अनुकूल केवल एक प्रेम ही है। आत्मा खतः प्रेमखरूप है। संसारमें अत्यन्त उज्ज्वल और अतिराय पिवत्र प्रेम ही है। और सब अनित्य है, प्रेम ही नित्य है। ध्रुवके समान अचल है। उसे हम अजर-अमर क्यों न कहें। जो रसरूप है, आनन्दघन है, वही प्रेम परमात्मखरूप है। पर ऐसा विशुद्ध प्रेम यहाँ दुर्लभ है। कहाँ हैं उसके अनन्य अधिकारी यहाँ! भवभूतिकी यह प्रेम-परिभाषा बड़ी सुन्दर है। किवने

#### प्रेम-योग

प्रेमानुभव समझानेकी अच्छी चेष्टा की है और उसे इसमें सफलता भी मिली है। खासी विस्तृत परिभाषा है। पर इक्सकी दुनिया-में कुछ ऐसे भी मस्त हो गये हैं, जो अपना प्रेमानुभव कहनेको जैसे-तैसे खड़े तो हुए, पर ठीक-ठीक कुछ कह न सके, यों ही कुछ कहकर रह गये। गालिबको ही लीजिये। कहते हैं—

> शायद इसीका नाम मुहब्बत है शेफ़ता, एक आग-सी है दिलमें हमारे लगी हुई।

माद्रम नहीं, यह क्या है। दिलमें आग-सी लगी हुई है। क्या इसी 'आग-सी लगने' का नाम ही लगन है ! मुहब्बत शायद इसीको कहते होंगे। हम यह नहीं कहते कि दिलमें आग लगी है। आग तो नहीं है, पर कुछ आग-सी लगी है। न जाने, यह क्या बला है।

आनन्दघन भी कुछ ऐसी ही बात कह रहे हैं—
जबतें निहारे घनआनँद सुजान प्यारे,
तबतें अनोखी आगि छागि रही चाहकी।
उर्दू शायरीके उस्ताद मीर भी गालिबकी ही तरह इस्कसे नावाक्तिफ हैं ? उन्होंने इस्ककी तारीफ यों की है—

हम तौरे इस्क्रसे तो वाक्रिफ़ नहीं हैं, लेकिन सीनेमें कोई जैसे दिलको मला करें है। भोला-भाला मीर प्रेमका लक्षण भला क्या जाने। वह तो सिर्फ इतना ही जानता है, जैसे कोई अपने दिलको उसके सीनेमें मल रहा हो। क्या इसीको प्रेम कहते हैं?

ऐसा ही कुछ और—

इरको मुहब्बत क्या जानूँ, लेकिन इतना मैं जानूँ हूँ, अन्दर-ही-अन्दर सीनेमें मेरे दिलको कोई खाता है। शायद इस मधुमयी वेदनाका ही नाम प्रेम हो। कौन जाने क्या है। सब कुछ जान लेनेपर भी ये भोले-भाले गालिब और भीर प्रेमके नामसे अपरिचित ही बने रहे। प्रेम है भी ऐसी चीज।

भक्तिरसामृत-सिन्धुमें लिखा है---

सम्यङ्मसृणितस्वान्तो ममत्वातिशयाङ्कितः । भावः स एव सान्द्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते ॥

जिससे हृदय अतिशय कोमछ हो जाता है, जिससे अत्यन्त ममता उत्पन्न होती है, उसी भावको बुद्धिमान् जन परम प्रेम कहते हैं। परमानुराग ही प्रेम है।

हृदय कोमल कैसे हो जाता है ? प्रेमके लिये क्या कठिन है। भरे, वह तो पत्थरको भी पिघलाकर पानी कर देता है—

इश्क वह शे है, कि पत्थरको दममें आब करें। पर हो वह प्रेम चाहरे छवाछव भरा हुआ। वह प्रेम

निरन्तर हो, नित्य-नूतन हो—

छिनहिं चढ़े छिन ऊतरे, सो तो प्रेम न होय। अवट प्रेम पिञ्जर बते, प्रेम कहावे सोय॥

-कबीर

यही प्रेम पत्थरको मोम या पानी कर सकता है। इसीकी बदौरुत बड़े-बड़े संगदिल मोमिदल होते देखे गये हैं। यही पहाड़ोंकी छातियोंसे झरने झरा रहा है और यही चन्द्रकान्त-मिणयोंको द्रिवत कर रहा है। अखिल विश्वमें प्रेमका ही अखण्ड साम्राज्य है। प्रेम 'अस्तित्व' है और उसका अभाव 'नास्तित्व'। प्रेमका साधक उसमान अपनी 'चित्रावली' में लिखता है—

अस्ति प्रेम उपजेउ चित आई, नास्ति सबै अब गई हेराई ॥
कहता है—विधाताने सर्वप्रथम अपनी सृष्टिमें प्रेम ही
उत्पन्न किया और फिर उस प्रेमके ही निमित्त उस कलाकारने
इस समस्त संसारकी रचना की । उस सिरजनहारने जब इस
प्रेममय विश्व-दर्पणमें अपने 'प्रेमरूप' को देखा, तब उसे अपने
आनन्दका अन्त न मिला। प्रेम-रस-ही-प्रेम-रस वहाँ लहरा रहा था—

आदि प्रेम विधिनै उपराजा। प्रेमहि लागि जगत सब साजा ॥ आपन रूप देखि सुख पावा। अपने हियें प्रेम उपजावा ॥ प्रेमयोगी मलिक मुहम्मद जायसीने भी विश्वमात्रमें प्रेमकी ही सर्वन्यापकता देखी है, अथवा विश्वकी व्यापकताको प्रेमकी संज्ञा दी है। कहता है—

> तीन लोक चौदह खँड, सबै परें मोहिं सुझि। प्रेम छाड़ि नहिं लीन किछु, जौ देखा मन बूझि॥

× × × ×

एक और परिभाषा मिली है । सुनिये— दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणेऽपि वा । यत्र द्रवत्यन्तरङ्गं स स्नेह इति कथ्यते ॥

देखने, छूने, सुनने या बोडनेमें जहाँ अन्तःकरण द्रवीभूत हो जाय, द्वय पसीज उठे, वहाँ समझ हो स्नेहका आविर्भाव हो गया । उस दर्शन-स्पर्शनमें, उस श्रवण-भाषणमें असीम, अनन्त अतृप्ति रहती है । या यों कहना चाहिये कि उस अनन्त अतृप्तिमें ही एक अनन्त तृप्ति भरी रहती है । किव-कोिक विद्यापितका यह पद कितना भावपूर्ण और मधुर है—

जनम अवधि हम रूप निहारनु,

नयन ना तिरपित भैछ।

लाख-लाख युग हियाय राखनु,

तव हिया जुड़न ना गैल।।

बचन-अभिय अनुछन सुनलू

श्रुति-पथ परश ना भैल।

कत मधुयामिनि रभसे गोड़ाइनु

ना वृझनु के छन केल॥

जीवनभर उसका रूप देखा, पर नेत्र तृप्त न हुए—

हिवसे दीद मिरी है न मिरेगी 'हसरत'। देखनेके छिये चाहे उन्हें जितना देखो॥

लाखों युगोंतक उसे हृदयसे लगाये रहे, तो भी हृदय शीतल न हुआ । पल-पलपर उसका वचनामृत पीते रहे, पर ऐसा जान पड़ता है कि इन कानोंको उस सुधाका अभी स्पर्श भी नहीं हुआ । अरे, उस प्रेम-रसमें मैंने कितनी रातें बिता दीं पर आज-तक यह पता न चला कि कितने क्षण वह मधुमयी लीला होती रही । प्रेमकी यही तो रसमयी नित्य-नवीनता है—

सोइ पिरोति अनुराग बखानिवेः तिल-तिल नृतन होय।

--विद्यापति

× × × × × × Amale श्रेमको पीयूष कहा है, तो किसीने हालाहल ! कैसी विरोधभरी उपमाएँ हैं। एक किंव कहता है——

यह वह मिश्रीकी डली है, कि न इससे, बात करे , संखिया खाकर मरे, पर इक्क ज़बाँपर न धरे। इस शेरमें इक्क्को संखियेसे भी ज़्यादा जहरीला बतलाया

प्रे॰ यो॰ २-

है। माछ्म नहीं, किवका मतलब इस्क हकीक़ीसे है या इस्क मजा-जीसे। प्रेम विष-तुल्य भले ही हो, पर वह मारक नहीं है। यदि मारक है तो मृत्युका मारक है। प्रेम-हालाहल आनन्दमय और मुक्तिप्रद है। उस विषपर न जाने कितनी सुधाएँ ग्योछावर होनेको छटपटा रही हैं। वह अद्भुत अमृत है, विलक्षण विष है। प्रेमास्वादन गरम-गरम गन्ना चूसनेके समान है। मुँह तो जल रहा है, पर छोड़नेको मन नहीं करता। इस गरम गन्नाके चूसनेके भावमें, और 'संखिया खाकर मरे पर इस्क ज़बाँपर न धरे' के बीचमें कितना महान् अन्तर है इसे प्रेमी ही समझ सकेंगे। देखा, प्रेम-प्रान्तमें विषवती और सुधावतीका कैसा सुन्दर सङ्गम हुआ है। इस स्वर्गीय सङ्गममें किसका मन अवगाहन करनेको अधीर न होता होगा?

नीचेकी पंक्तियोंमें इस प्रेम-हालाहलका भेद रहस्यवादी सहृदयवर जयशंकर 'प्रसाद' ने खूब खोला है—

> तेरा प्रेम-हलाहल प्यारे, अब तो सुखसे पीते हैं। विरह-सुधासे बचे हुए हैं, मरने को हम जीते हैं॥

हाँ, सच तो है—प्रेम-हालाहल संवियेकी तरह मारक नहीं है। पर वह मरणका मारक नि:सन्देह है। सती-शिरोमणि सात्रित्रीके प्रेमने ही तो भगवान् यमको परास्त किया था। प्रेमका सामना मृत्यु नहीं कर सकती, कारण कि वह एक अनन्त जीवनका रूप है। जो जीवन है वही तो प्रेम है। प्रेम और जीवन वस्तुतः एक ही वस्तुके दो नाम हैं।

हाँ, 'अहन्ता' का हन्ता वह अवस्य है। उसे हम 'देहात्मवाद' का नाशक कह सकते हैं। जागते हुए अहंकारको सुलाने- वाला और सोती हुई आत्माको जगानेवाला एक प्रेम ही है।

दे

₹

तो

न

र

र

न्

में

प

× × ×

प्रेम ! केवल एक राब्दका यह कैसा बृहत् प्रन्थ है। एक ही आँस्का कितना विशाल सागर है!ओह ! एक ही दिएमें सातवाँ स्वर्ग दिखायी दे रहा है ! एक ही आहने कैसा बवण्डर उठा दिया है ! एक ही स्पर्शमें यह विद्युत् ! एक क्षणमें ये लाखों युग ! इस महान् प्रेमको आशीर्वादात्मक कहें या सर्वनाशात्मक ? अहा ! इसीमें तो आनन्द और वेदनाका केन्द्रीकरण हुआ है । खयं किवके शब्दोंमें—

Love! what a volume in a word!

An ocean in a tear!
A seventh heaven in a glance!

A whirlwind in a sigh!
The lightning in a touch!

A millennium in a moment!
What concentrated joy or woe

In blessed or blighted Love!

-Tappe

कैसा अद्भुत रहस्यवाद है। प्रेमकी कैसी अनोखी परिभाषा है। एक-एक चित्र हृदयकी आँखोंमें खिंचता चला आ रहा है। यह बृहत् प्रन्थ, यह विशाल वारिधि, यह सत्य-लोक, यह बनण्डर, यह विद्युत् और यह ब्रह्मयुग! कैसा सुन्दर सामञ्जस्य हुआ है प्रेमके क्षितिजपर! यह आनन्द और यह वेदना! बलिहारी! प्रेम कैसा महान् रहस्य है!

प्रेम-रत्नके प्रवीण पारखी कविवर देवने भी प्रेमको अपनी खास कसौटीपर कसा है। नीचेके पद्यमें उनकी प्रेम-परख देखिये—

### प्रेम-योग

जाके सह मात्यों उमात्यों न कहुँ कोई जहाँ , बुद्धी देखरें न तरची सोभा-सिन्धु सामुहै ; पीवत ही जाहि कोई मरचो सो अमर भयी , बौरान्यो जगत जान्यो मान्यो सुख-धामु है। चखके चखक भरि चाखत हीं जाहि फिरि , चाख्यों न पियूख कछु ऐसो अभिरामु है ; दम्पति-सरूप बज औतरची अनूप सोई , 'देव' कियो देखि प्रेम-रस प्रेम नामु है।

आपने व्रज-राज और व्रज-रानीके नित्य-विहारको प्रेमका नाम दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि महाकिव देवकी यह प्रेम-परिभाषा अनूठी और अपूर्व है। अहा !

जाके मद मात्यों उमात्यों न कहुँ कोई जहाँ,
बूइयों उछरयों न तरयों सोभा-सिन्धु सामुहै।
प्रेमके सौन्दर्य-सिन्धुमें डूबा सो डूबा; अब उछलना कैसा !
डूबा प्रेम-सिन्धुका कोई हमने नहीं उछलते देखा।

---लिलतिकशोरी

× × × ×

प्रेमकी पूर्ण परिभाषा लाख उपाय करो कहीं हूँढ़े मिलेगी नहीं । बात यह है न कि प्रेमपुरीका सब कुछ अनोखा-ही-अनोखा है । वहाँ देखते ही बनता है, कहते नहीं बनता—

प्रेम-बात कछु कही न जाई। उल्रटी चाल तहाँ सब भाई॥ प्रेम-बात सुनि बौरा होई। तहाँ सयान रहे नहिं कोई॥ तन मन प्रान तिही छिन हारै। भली-बुरी कछुने न विचारै॥ ऐसो प्रेम उपजिहे जबहीं। 'हित श्रुव' बात बनैगी तबहीं॥ प्रेम कि छटा बहुत बिधि आही। समुक्षि लई जिन जैसी चाही॥

— धुवदास

1855/5

असल बात यह है, प्रेमके राजस मिल्ला जिस रूसन परि को जितने कण मिलें, उसे उतने ही बहुत हैं। प्रीमयाँको अपूर्णतामें ही पूर्णताका आनन्द आ जाता है। प्रेम अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण ही है।

अन्तमें, प्रेमकी अपूर्ण व्याख्यापर इस प्रेम-शून्य हृदयका भी यह एक अधूरा प्रलाप है—

### पियारे, धन्य तिहारो प्रेम !

साँचेहुँ बिना प्रेम बसुधा पे झुटे नीरस नेम॥ भरयो अगम सागर कहूँ, तहँ खेळति उमँगि हिलोर। ता सँग झूलति झूलना कोइ नैन-रँगीली-कोर॥ मानस मिध झरना झरत इक रस-रस रसिक रसाछ। मधु-समीर-आँगुरिन पे कोइ बिहरत मत्त मराल ॥ बिरह-कमल फूल्यों कहूँ, चहुँ छायो दरस-पराग। बँध्यौ बावरो अलि अधर तहँ लहत सनेह-सुहाग॥ धरी कहूँ इक आरसी अति अद्भुत अळख अनूप। उझिक-उझिक झाँकत कोई तहँ धूपछाहँ को रूप॥ अरी प्रेमकी पीर ! तूँ मचलति सहज सुभाय। करि चख-प्तरि तोय को तब लाड़ लड़ावतु आय॥ उठी उमेंगि घन-घटा कहुँ, पै रही हियें घुमराय। परित फुही अँखियानमें यह कैसी प्रेम-बलाय॥ कहा करौं वा नगरकी कछु रीति कही नहिं जाय। हेरत हिय-हीरा गयो यह हेरनि हाय हिराय॥ इक मरजीवा मरमी बिना 'हरि' मरमु न समुझै कीय। हिलग-तीरकी पीर बिनु कोइ कैसे मरमी होय ॥

### मोह और प्रेम

प्रेम कैसा कलिङ्कत हो गया है आज ! गरीब इरक्तपर कितनी बदनामी लाद दी गयी है ! एक महाशय कहते हैं——

Love is a blind guide, and those that follow him, too often lose their way.

अर्थात्, प्रेम एक अन्धा पथ-प्रदर्शक है। जो उसके पीछे-पीछे चलते हैं, वे प्रायः अपना निर्दिष्ट मार्ग भूल जाते हैं। आपने बेचारे प्रेमको गुमराह कर देनेवाला बताया है। एक साहब फरमाते हैं— बरी है, ऐ दाग, राहे उल्फ्रत, ख़दा न ले जाये ऐसे रस्ते।

खुदा बचाये इस बरबादीके रास्तेसे। प्रेमका मार्ग बड़ा बुरा है। देखो न, मीरसाहब प्रेमकी आगमें जल-जलकर अन्तमें खाक ही तो हो गये हैं। कहते हैं—

> आग थे इब्तिदाये इक्क्रमें हम, अब जो हैं ख़ाक इन्तिहा है यह।

प्रेमके आरम्भमें हम आगकी माँति जलते थे, पर अब क्या है, खाक ! आज वह जोश नहीं है। प्रेममें शिथिलता आ गयी है। जान पड़ता है, यह प्रेमका अन्त है। जो बात तब थी, वह अब नहीं है।

क्या सचमुच ही प्रेम ऐसा है ? यदि हाँ, तो फिर कौन समझ-दार प्रेमी बनकर पथभ्रष्ट होना चाहेगा, आशिक होकर जलते-जलते खाक बनना चाहेगा ? नहीं, प्रेम ऐसा नहीं है । प्रेम तो वह 'गाइड' है, जिसे लेकर भूले-भटके यात्री भी अपने इष्ट-स्थानपर पहुँच जाते हैं। इरक वह चीज है, जो निकम्मे-से-निकम्मेको भी संसारके काम-का बना देता है। प्रेमी ही सच्चा कर्मयोगी होता है। प्रेमकी आग आदि-में और अन्तमें एक-सी ही रहती है। न तो वह लगानेसे लगती है और न बुझानेसे बुझाते बनती है। सदा सुलगती ही रहती है। उस आगमें खाक होना कैसा ? प्रेम नहीं है, साहब, वह मोह है। वह सर्वनाशका खप्न देखनेवाला कामान्ध मोही है, प्रेमीनहीं। कहा है—

Go, go, you nothing love.....a lover! No, The semblance you, and shadow of a lover. अर्थात्, जाओ, जाओ, तुम प्रेम करना क्या जानो! प्रेमी बनने चले हो! तुम प्रेमी नहीं हो सकते। प्रेमीकी सिर्फ एक नकल हो, एक छायामात्र हो!

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

मोह और प्रेमके छक्ष्यमें सामान्य और विशेषका अन्तर माना गया है। किसीके सुन्दर रूपपर चटसे मोहित होकर उसकी ओर व्याकुछ हो दौड़ पड़ना मोह या छोम है। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तुको—दूसरोंकी दृष्टिमें चाहे वह बुरी ही हो—देखकर उसमें अनन्य भावसे आसक्त हो जाना या रम जाना प्रेम है। मोहमें बुद्धि व्यभिचारिणी रहती है और प्रेममें अन्यभिचारिणी। अतएव मोह दु:खरूप है और प्रेम आनन्दरूप। मोह अनित्य है और प्रेम नित्य।

प्रेममूर्ति अश्विनीकुमार दत्तने प्रेम और मोहके अन्तरपर नीचे कैसे विशद विचार व्यक्त किये हैं—

''जो प्रेम शरीरके साथ क्रीड़ा करता है वह प्रेम नहीं, मोह है। अस्थि, चर्म, मांस, रुधिर लेकर जहाँ कार-बार है वहाँ प्रेम कहाँ १ × × × × × सोच देखो, तुम अपने प्रेमास्पदके विषयमें विचारनेपर उसकी नाक, मुख, आँख आदिकी चिन्ता करते हो, या उसके आध्यात्मिक सौन्दर्य और नैतिक राक्ति एवं सामर्थ्यके विषयमें चिन्ता करते हो १ तुम देखो कि आज यदि वह प्यारा जगत्के मङ्गलके अर्थ, चिरदिनोंके लिये, तुमसे विछुड़ जाय—वह तुम्हें अच्छा माल्यम होगा, या जगत्के मङ्गलकी ओरसे मन हटाकर तुम्हारे वक्षःस्थलपर सिर रखकर सर्वदा तुम्हारे साथ प्रेम-कथा कहता रहे, यह अच्छा लगेगा १ यदि उसके शरीरको वक्षःस्थलपर रखनेकी ओर ही झुकाव अधिक है, तो समझो, 'प्रेम' नाम देकर तुमने मोहका आवाहन किया है, सुधा समझकर विष-पान किया है \* ।"

मौळाना रूमने भी किसीकी सूरत और रंगपर मरनेको प्रेमका नाम नहीं दिया है। बकौले मौळाना, शकल-सूरतके बदलते ही कुछ ही दिनोंमें वह प्रेम नंगा साबित हो जायगा। जो कभी आग था वह खाक हो जायगा।

कृष्ण-वियोगिनी राधा कहती हैं——
प्यारे आवें, मृदु वयन कहें, प्यारसे अंक छेवें;
ठंडे होवें नयन, दुख हो दूर, मैं मोद पाऊँ।
ये भी हैं भाव हियतलके, और ये भाव भी हैं—
प्यारे जीवें, जगत-हित करें,गेह चाहे न आवें।

पहले भावोंमें मोहका एक हल्का-सा उन्माद है, पर दूसरे

भावोंमें तो परम प्रेमका उज्ज्वलतम आदर्श आलोकित हो रहा है।

**<sup>\*</sup>** 'प्रेम'

यमें

या

नमें

के

म्हें

ारे

हे,

रि

FL

HT.

द्धी

1

कहीं भी रहें, प्यारे कृष्ण चिरंजीवी रहें। घर चाहे न आयें, जगत्का उपकार करते रहें। प्रेमकी कैसी पवित्र भावना है!

प्यारे जीवें, जगत-हित करें, गेह चाहे न आवें। सचा प्रेमी तो अपने प्रेम-पात्रके पत्रमें यह लिखेगा कि— तुम यहाँ सुध लो कि न लो कभी, उचित उत्तर दो कि न दो यही कहते हम हैं अही! तुम सदैव सहर्ष सुखी रहो।

- मैथिलीशरण गुप्त

हमारा प्रेम-पात्र भी हमपर प्रेम करे, हमें छोड़ वह और किसीपर प्रेम न करे आदि क्षुद्र भावनाएँ कल्याणकारी प्रेमकी नहीं, नाराकारी मोहकी हैं। भला यह भी कोई प्रेम है!

> उन्हें भी जोशे उल्फ्रत होतो लुत्फ उट्ठे मुहब्बतका, हमीं दिन-रात अगर तड़पे तो फिर इसमें मज़ा क्या है ?

उसके प्रेम न करनेपर यदि हमारे प्रेममें कुछ कमी आ जाती है, यदि हम व्याकुल हो जाते हैं तो न हम प्रेमी हैं और न हमारा वह प्रेम, प्रेम है। यदि हमारा यह भाव है कि-

> ग़ैर लें महफ़िलमें बोसे जामके हम रहें यूँ तिइना छब पैग़ामके।

यानी, तुम्हारी महिकछमें दूसरे छोग तो मजेसे शराबके प्याले ढालें और हम बात करनेके लिये भी प्यासे ही बने रहें, तो हमें समझ लेना चाहिये कि हम प्रेमसे अभी कोसों दूर हैं, प्रेम-पयोधिक

हम मीन नहीं—मोह-कूपके मूढ़ मण्डूक हैं। यदि हम भी गालिबके साथ अपने प्रेमास्पदसे यह कहा करते हैं कि—

> क़हर हो या बला हो, या जो कुछ हो-काश कि तुम मेरे लिये होते।

तो हम प्रेमी होनेका दावा शायद मरतेदम भी न कर सकेंगे। 'मगर तुम होते सिर्फ मेरे छिये ही, दूसरोंके न होते, मेरे ही सब कुछ होते'—इस छोभ-छाछसाके और 'प्यारे जीवें, जगत-हित करें, गेह चाहे न आवें'—इस खर्गीय भावनाके बीचमें कितना बड़ा अन्तर है! फिर भी हम मोहको प्रेमके स्थानपर विठाना चाहते हैं! किमाश्चर्यमतः परम्!

भला, देखो तो भाई, प्रेमी कभी ऐसी शिकायत करेगा— हमको उनसे बफ़ाकी है उम्मेद, जो नहीं जानते बफ़ा क्या है!

अरे, क्यों प्रेम-मणिके मोलपर मोहके काँचको बेच रहे हो ? प्रेमियोंके हृदयमें यह क्षुद्र भावना नहीं हुआ करती कि हम उनसे प्रेम चाहते हैं, जो नहीं जानते कि प्रेम क्या है ?

अथवा, सच्चे प्रेमीकी यह शिकायत नहीं हुआ करती कि— गिला मैं जिससे करूँ तेरी बेवक्राईका, जहाँमें नाम न ले फिर वह आशनाईका।

—मीर

्रोमीकी भव्य भावना तो भाई, यह है— मेरी प्रीति होय नन्द-नन्दन सों आठों याम, मोसों जिन प्रीति होय नन्दके किसोरकी। वि

11

नब

ŧ,

तर

!

से

कहाँ तो यह और कहाँ वह कि—'जो नहीं जानते वफ़ा क्या है!' कौड़ी-मोहरका फर्क है या नहीं १ फिर क्यों न अपने प्रेम-पात्रसे वफ़ाकी उम्मेद रखनेवाले नक्षली प्रेमी बरबादीकी आगमें जल-कर ख़ाक हो जायँ।

मीरसाहबने एक शेरमें वहाँकी कुछ बातें बयान की हैं, जहाँ वे खरचित प्रेम-संसारका मधुर खप्त देख रहे हैं। कहते हैं——

एक सिसकता है, एक मरता है;
हर तरफ़ ज़ुल्म हो रहा है यहाँ।
इसी तरह आपको अपने शहरेइक्किके भी आस-पास कब्रही-क़ब्र देख पड़ती है—

सुना जाता है शहरेहरक़के गिर्द, मज़ारें-ही-मज़ारें हो गयी हैं।

जहाँ 'अब जो हैं ख़ाक इन्तिहा है यह' की बात है, वहाँ और क्या देखेंगे; मजारें ही देख पड़ेंगी । जनाब मीरसाहब, खता माफ़ हो, जिसे आप इश्क्रकी दुनिया कहते हैं और जहाँ सिसकना, मरना या हर तरफसे जुल्मका होना बयान कर रहे हैं, वहाँ प्रेम-संसार नहीं है, मोह-संसार है । प्रेमके नगरमें क्रबें कहाँ देखनेको मिलेंगी । जिसका हृदय प्रेममें विभोर हो गया, वह कभी मरनेवाला नहीं—

जाना जेहिक प्रेममहँ हीया। मरे न कबहूँ सो मरजीया॥
प्रेममें मरण कैसा ? प्रेम तो अनन्त जीवनका नाम है—
Love and life are words with a similar meaning.

26

अर्थात्, प्रेम और जीवन एक ही अर्थके द्योतक शब्द हैं। प्रेम-नगरका क्या पूछते हो ! धन्य वह देश !

> हम वासी वा देशके, जहँ बारह मास बिलास। प्रेम झिरे, बिगसे कमल तेज-पुञ्ज परकास ॥

परम प्रकाशरूप है वह देश । वहाँ जीवन-ही-जीवन है-

प्रेमकी झिलमिल है नगरी !

अखिल अग्ड ब्रह्माण्ड परे, सब लोकनतें अगरी॥ अतिसै चित्र-विचित्र अलोकिक, सोभा चहुँ बगरी। नहिं तहें चन्द न सूरज, तौहुँ जागति जगमगरी॥ रसकी भूमि, नीरह रसकी, रसमय है सिगरी। भरवी रहतु रस सदा एकरस, विय-रसकी गगरी॥

कौन अक्लका दुश्मन उसे मुदोंका शहर कहेगा ?

× ×

प्रेम-सरोवरमें विहार क्यों नहीं करते, प्यारे पथिको ! क्यों व्यर्थ मोहके कीचड़में लथपथ हो रहे हो ? क्यों एक भिक्षुककी भाँति अपने प्रेमास्पदसे निरन्तर कुछ-न-कुछ माँगते रहते हो ? प्रेमियो ! तुम राजाविराजकी भाँति रहो, भिखारीकी तरह नहीं। तुम तो देनेमें ही मस्त रहो, लेनेके पीछे मत पड़ो । अपने प्रियके हृदय-पात्रमें अपनी आत्मीयताका दान करते जाओ । तुम्हारे उदात्त आत्म-दानसे उसके सौन्दर्यमें वृद्धि होगी, उसकी अनुरक्तिपर प्रकाश पड़ेगा और उसके प्रेमपूर्ण मानसमें आनन्द-छह्री छह्राने छगेगी । पर मित्रो ! तुम

तो वासनाको ही उपासना समझ बैठे हो ! याद रखो, यह नाशकारी मोह है, कल्याणकारी प्रेम नहीं । महामना हेनरी वान डाइकने क्या अच्छा छिखा है—

Love is not getting, but giving; not a wild dream of pleasure and a madness of desire—Oh, no, love is not that. It is goodness and peace and pure living; yes, love is that; and it is the best thing in the world and the thing that lives longest.

अर्थात्, प्रेम आदान नहीं, िकन्तु प्रदान है। वह न तो भोग-विलासका सम्मोहक खप्न है और न वासनाओंका उन्माद। यह सब प्रेम नहीं हो सकता। भलाई, शान्ति और सदाचारिताको प्रेम कहते हैं। इन सद्गुणोंमें प्रेम ही निवास करता है। संसारमें इस प्रकारका प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ और चिरस्थायी वस्तु है।

सारांश, मोह वासना-प्रधान होता है और प्रेम त्याग-प्रधान । मोह क्षणिक होता है और प्रेम चिरस्थायी । मोह पुराना पड़ जाता है, पर प्रेम नित्य-नवीन ही बना रहता है । जिस प्रेमसे हम ऊँचे नहीं उठ सकते वह प्रेम, प्रेम नहीं, उन्मादकारी मोह है ।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

अपने प्रेम-पात्रको केवल अपने ही सुख और हितका साधन बना बैठोगे तो प्रेमका आनन्द तुम कदापि न पा सकोगे। अपने प्रेम-पात्रके द्वारा लोक-हित होने दो। उसे अपनी आँखोंकी ओट करते हुए तुम्हें कष्ट अवस्य होगा, तुम यह कभी न चाहोगे कि तुम्हारा वह अभिन्नहृदय प्रिय मित्र क्षणमात्रको भी तुमसे अलग

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

यर्थ

ाँति ते! नेमें

त्रमें तसे और

और तुम हों जाय, पर तुम्हें पवित्र प्रेमकी साधना करते हुए मोहका कठिन पाश काटना ही होगा। नीचेके प्रसङ्ग मोह और प्रेमको अधिक स्पष्ट कर देंगे। रणाङ्गणको जाते हुए चित्तौरवीर कुमार बादलकी माता उससे कहती है—

जबही आइ चड़ै दल ठटा। दीखत जैसि गगन घन-घटा॥ चमकिं खडग जो बीजु समाना। घुमरिंह गल गाजिंह नीसाना॥ बरसिंह सेल बान घनघोरा। धीरज धीर न बाँधिहि तोरा॥

जहाँ दल-पती दलि मर्राहं, तहाँ तोर का काज? आजु गवन तोर आवै, बैठि मानु सुख राज॥

——जायसी

माताके वात्सल्य-भाव-ष्ठुत हृदयको देखते हुए यद्यपि ऊपरकी पङ्क्षियाँ एक प्रकारसे मोहके अन्तर्गत आती नहीं हैं तथापि मोहकी एक अस्पष्ट छाया उनपर पड़ती अवश्य है। उस मोह-ममताका कारण ही रणोद्यत बादलको माताकी आज्ञा प्राप्त नहीं करा सकता।

ऐसा ही अवसर एक दिन राम-चरणानुगामी लक्ष्मणके सामने आया था। पर उनकी माता साध्वी सुमित्राने जिन प्रेमपूर्ण शब्दोंसे अपने हृदयाधार बत्सको वन जानेकी आज्ञा दे दी, वे आज भी भावुकों- के हृदयपर ज्यों-के-त्यों अङ्कित बने हुए हैं। अपने प्राणिप्रय लालसे आप कहती हैं—

अवध तहाँ जहँ राम निवास् । तहँ इँ दिवसु जहँ भानु प्रकास् ॥ जो पे सीय रामु बन जाहीं । अवध तुम्हार काज कछु नाहीं ॥ तुम्ह कहँ बन सब भाँति सुपास् । सँग पितु मातु राम सिय जास् ॥

——तुलसी

तिठेन स्पष्ट माता

11 11 11

ायसी रकी हकी

ाका ता। गमने

होंसे कों-छसे

सी

क्या बादलकी माताकी अपेक्षा लक्ष्मणकी माता कुछ कम स्नेहमयी थीं १ वात्सल्य-रस-धाराका वेग सुमित्राके हृदयमें क्या अपेक्षाकृत कुछ मन्द था १ नहीं, कदापि नहीं । ऐसी कौन पाषाण-हृदया माता होगी, जो अपने लालको अपनी आँखोंकी ओट करना चाहेगी १ बात यह है कि सुमित्रा अपने मोहमूलक ममत्वको कर्तव्य-पूर्ण प्रेमकी बलि-वेदीपर चढ़ा चुकी थीं । इसीसे वह अपने स्नेह-भाजनसे, 'बैठि मानु सुख राज' न कहकर यह कहती हैं— तुम्ह कहूँ बन सब भाँति सुपास । सँग पिनु मानु रामसिय जासू ॥

एक अभी कलकी बात है । उस दिनका वह खर्गीय दृश्य था । जेलमें बन्दी पुत्रसे माताकी अन्तिम भेंट थी । उसे देखकर जेलके कर्मचारी भी दंग रह गये थे । पुत्र माँक पैरोंपर सिर रखकर रो रहा था । पर जननीने अपने हृदयको पत्थरसे दबाकर जो उत्तर दिया वह मुलाया नहीं जा सकता । बोली——'मैं तो समझती थी, तुमने अपनेपर विजय पायी है; किन्तु यहाँ तो तुम्हारी कुछ और ही दशा है । जीवनपर्यन्त देशके लिये आँसू बहाकर अब अन्तिम समय तुम मेरे लिये रोने बैठे हो ! इस कायरतासे अब क्या होगा ? तुम्हें वीरकी माँति हँसते हुए प्राण देते देखकर मैं अपने आपको धन्य समझूँगी । मुझे गर्व है कि इस गये-बीते जमानेमें मेरा पुत्र देशकी वेदीपर प्राण दे रहा है । मेरा काम तो तुम्हें पालकर केवल बड़ा करना था, इसके बाद तुम देशकी चीज थे और उसीके काम आ गये । मुझे इसमें तिनक भी दु:ख नहीं है ।'

'आजु गवन तोर आवै, वैठि मानु सुख राज' और इन वीरोद्गारों-में कितना भारी अन्तर है। बात यह है कि वह मोह है और यह प्रेम है। मोह और प्रेमका एक दश्य और देख लीजिये । कुमार सिद्धार्थ वासनात्मक मोहको लात मारकर प्रेम-साम्राज्यमें पदार्पण करते हुए अपनी प्राण-प्रिया यशोधरासे कहते हैं——

अंक बीच बिस कबहुँ-कबहुँ, हे प्रिये ! तिहारे, अस्त होत रिव ओर रहों निरखत मन मारे। अरुण प्रतीची ओर जान हित छटपटात मन, सोचों कैसे अस्ताचलके बसनहार जन। है हैं जगमें परे न जाने केते प्रानी, हमें चाहिए प्रेम करन तिनसों हित ठानी। परित ब्यथा मोहि जानि आज ऐसी कछु भारी, सकत न तव मृदु अधर जाहि चुम्बनसों टारी।

-रामचन्द्र शुक्र

प्रिये ! अब मुझे तुम्हारे प्रणय-चुम्बन और प्रगाढ़ालिङ्गनका क्षुद्र मोह त्यागना ही होगा, कारण कि मेरे हृदयमें अज्ञात प्राणिमात्रसे प्रेम करनेकी जो प्रचण्ड अग्नि जल रही है उसे यह चुम्बन और आलिङ्गन किसी प्रकार शान्त न कर सकेगा । प्रिये ! आज मैं अपने अन्तस्तलमें कुल ऐसा सुन रहा हूँ—

भरमत हैं भव-चक्र बीच जड़ अन्ध जीव ये सारे, उठौ-उठौ, माया-सुत ! बिनहै नाहिं बिना उद्धारे। छाँड़ी प्रेम-जाल प्रेमिन-हित, दुख मनमें अब लाओ, वैभव तजी, विषाद विलोकी, औ निस्तार बताओ॥

--रामचन्द्र शुक्र

द्रार्थ हुए

रु

না

ासे

ौर

ाने

(B)

## एकाङ्गी प्रेम

दूसरी ओरसे भले ही प्रेमका लेश भी न हो, पर इस ओरसे सच्चे प्रेमीके प्रेममें कभी कमी आनेकी नहीं। उसे इसकी खबर भी नहीं कि उसका प्रेमपात्र प्रेम करना जानता है या नहीं। उसे तो अपने ही प्रेमसे फुर्सत नहीं। वह तो बस एक प्रेम करना ही जानता है। वह प्रेमका प्रेमी है, प्रेमका व्यापारी नहीं। लाभ-हानि सोचे बिना ही वह अपने प्रेमपात्रको हृदयका अतुलित धन दे रहा है। प्रेम करना उसने अपना खभाव बना लिया है। इसकी उसे जरा भी परवा नहीं कि उसके प्रेमका कोई आदर करता है या निरादर। उसे अपने प्यारेकी ही याद रहती है, उसकी निरुरताकी नहीं। वह उसे देना-ही-देना जानता है, लेना नहीं। उसपर कितना ही जोर-जुल्म किया जाय, उसका प्रेम-धन कितना ही ठुकराया जाय, पर वह अपने भावमें कभी न आने देगा। उसका प्रेम-भाव तो दिन-पर-दिन बढ़ेगा। जितना ही वह सताया जायगा, उतना ही उसका प्रेम बढ़ेगा—

जलद जनम भिर सुरित बिसारउ । जाचत जल पिब पाहन डारउ ॥ चातक रटिन घटे घटि जाई। बढ़े प्रेम सब भाँति भलाई॥ कनकहि बान चढ़इ जिमि दाहे। तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे॥

--- तुल्सी

भले ही निठुर मेघ जीवनभर पपीहेकी याद भुलाये रहे और जल माँगनेपर उस बेचारेपर वज्र और पत्थरोंकी वर्षा किया करे, प्यारे जलदका नाम रटते-रटते उस चातककी चाहभरी रटना भी चाहे घट जाय, पर उसका प्रेम इन सब बातोंसे घटनेवाला नहीं; वह तो बढ़ेगा

प्रे॰ यो॰ ३--

और इसीमें उसकी सराहना भी है। जैसे आगमें तपानेसे सोनेकी चमक और भी अधिक बढ़ जाती है, वैसे ही अनादर और अत्याचारोंके होते हुए भी प्रियतमके चरणोंमें अपना भाव निबाहते जानेसे प्रेम और भी पुष्ट और पवित्र हो जाता है।

पपीहेका एकाङ्गी प्रेम देखो, कितना ऊँचा है ! अहा !
छागे सर सरवर बरचो, करचो चोंच घन ओर ।
धनि-धनि चातक, प्रेम तव, पन पाल्यो बरजोर ॥
पन पाल्यो बरजोर, प्रान-परजंत निबाह्यो ।
कूप नदी नद ताल सिंधु जल एक न चाह्यो ॥
बरने 'दीनदयाल' स्वाति बिन सब ही त्यागे ।
रही जन्म भिर बूँद-आस, अजहूँ सर लागे ॥
प्यारे पयोदके दोषपर उसका ध्यान ही नहीं जाता—

चढ़त न चातक-चित कबहुँ प्रिय पयोदके दोख । 'तुलसी' प्रेम-पयोधिकी तातें नाप न जोख॥

और यही हाल उस पतंगेका भी है। एक ओर दियेकी यह लापरवाही और संगदिली और दूसरी ओर पतंगेकी वह लगन और जॉनिसारी देखते ही बनती है। पतंगेके तिरस्कृत प्रेमपर एक सज्जन उससे कहते हैं कि अरे पगले, इस बेदरदी लौसे लिपटकर क्यों यों ही जान दे रहा है ? तुझे यह क्या पागलपन सूझा है, रे ?

वे तो मानत तोहि नहिं, तें कत भरयौ उमंग।
नहिं दीपक कछु दरद, क्यों जिर-जिर मरें पतंग॥
जिर-जिर मरें पतंग, तासु ढिंग कदर न तेरी।
त् अपनो हित जानि भाँवरें भरत घनेरी॥
बरनें 'दीनद्याल' प्रान-प्रिय मान्यौ तें तो।
मुख मलीन किर रहें, चहें नहिं तोकों वे तो॥

मक होते भी

यह

भौर

ासे

दे

अस्तु, कुछ सहृदय सज्जनोंने दयाई होकर जब उस निर्दय दीपकको इस महान् अपराधपर एक फ़ानूसके अंदर बंद कर दिया, तब एहसानमन्द होना तो दूर रहा, वे कमबख़्त पतंगे बहुत झुँझलाये और उस रहमदिल फ़ानूससे रुखाईके साथ बोले कि भाई ! हमें प्यारी लौसे लिपटकर जलने क्यों नहीं देते ? क्यों हमारे बीचमें आकर हमें जला रहे हो ?

> फ़ानूसको परवानोंने देखा तो ये बोले, क्यों हमको जलाते हो कि जलने नहीं देते!

> > ---अकबर

यह है आदर्श प्रेमीका प्रेम! इस प्रकारके एकाङ्गी प्रेमको ही ऊँचे प्रेमियोंने प्रेमका अद्वितीय आदर्श माना है। रसिक रसखानिने अपनी 'प्रेम-वाटिका'में लिखा है—

> इकअङ्गी बिनु कारनिहं, इकरस सदा समान। गनै प्रियहि सर्वस्व जो, सोई प्रेम प्रमान॥

> × × × ×

मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ प्यारे ! कि मैं तेरा बन्दा हूँ । इसका मुझे पता नहीं कि तेरी नजरमें मैं क्या हूँ । तू जाने या न जाने, मुझे इसकी कोई शिकायत भी नहीं—

तेरे बन्दे हम हैं ख़ुदा जानता है, ख़ुदा जाने तू हमको क्या जानता है।

—मीर

यह मैं मानता हूँ िक तेरा दिल मुझसे मिलता नहीं है, िफर भी मैं तुझे प्यार करता हूँ। क्या करूँ, बिना प्रेम किये जी मानता ही नहीं। प्रेम करना मेरा स्वभाव बन गया है। मुझपर यह अपराध आरोपित किया जा रहा है कि तुम क्यों प्रेम करते हो । इसपर मैं क्या सकाई दूँ—

> ठहरे हैं इम तो मुजिरम दुक प्यार करके तुमको, तुमसे भी कोई पूछे, तुम क्यों हुए पियारे !

> > —मीर

कैसे बरी होऊँ इस इल्जामसे ! क्या करूँ, क्या न करूँ। प्रेम करना मैं कैसे छोड़ दूँ, भाई !

कौन बिधि कीजै, कैसे जीजै, सो बताइ दीजै, हा हा, हो बिसासी, दूर भाजत, तऊ भजों।

—आनन्दधन

त् मुझसे हमेशा दूर भागता रहे और मैं तुझे चाहता रहूँ— बस, यही मैं तुझसे माँगता हूँ । मैं तुझसे तेरे प्रेमको नहीं माँगता, मैं तो तुझसे तुझीको माँगता हूँ—

> हर सुबह उठके तुझसे माँगूँ हूँ मैं तुझोको, तेरे सिवाय मेरा कुछ मुद्भा नहीं है।

> > --मीर

इस भावमें ही मेरे जीवनका अर्थ छिपा है। तू ही बता, मैं अपने जीवनको निरर्थक कैसे कर दूँ। प्रेम करनेकी आदत कैसे छोड़ दूँ। यह तो मेरा सहज खभाव है। जो बन गया सो बन गया। तू चाहे जो समझे, मैं तो यही समझ बैठा हूँ कि—

तेरे सिवाय मेरा कुछ मुद्दआ नहीं है। सो, प्यारे! यह जिन्दगी जिस ढरेंपर चल रही है, उसी-पर चलने दे। तूक्यों मेरी फ़िक्र करता है ? र मैं

मीर

1 1

धन

ता,

में

ैसे

11

री-

#### प्रेमी

प्रेमीके जीवनका अथ और इति आत्म-बिल्दानमें हैं। प्राणोंका सभीको मोह होता है, पर प्रेमी इस व्यापक नियमके अपवादमें आ गया है, आशिक और उसकी जानमें सदासे नाइत्तिफ़ाक़ी चली आयी है। जाँनिसारी ही प्रेमीकी जान है। जिसे अपने प्राणोंका मोह है, वह प्रेमीका पद पानेके योग्य नहीं। पहुँचे हुए प्रेमी सद्गुर कबीर कहते हैं—

यह तो घर है प्रेमका, खालाका घर नाहिं।
सीस उतारे मुँइ घरें, तब पैठे घरमाहिं॥
नागरीदासजीका भी ठीक इसी भावका एक दोहा है—
सीस काटिकें भू घरें, ऊपर रक्खें पाव।
इश्क-चमनके बीचमें, ऐसा हो तो आव॥
संतवर पलटूदासके इस कथनमें तिनक भी अत्युक्ति नहीं—
साहिबका घर दूर, सहज ना जानिए।
गिरे तो चकनाचूर, बचनको मानिए॥

ओह ! कितना दूर है उस मालिकका मकान ! सँमल-सँमल-कर उस प्यारेके जीनेपर चढ़ना होगा। जरा ही चूके कि नीचे आये—— ऐसे गिरे कि हड्डी-पसलीका भी पता न चलेगा। हाँ, घड़परसे अपना सर अपने ही हाथसे उतारकर पहले नीचे रख दो, फिर तुम खुशीसे उस घरके भीतर पैठ जाओ। यही एक सुगम उपाय है——

शेम न बाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट बिकाय। राजा परजा जेहि रुचै, सीस देइ लै जाय॥

—कवीर

जबतक इस धड़पर सर है, जबतक इस दिलके अंदर ख़ुदी है, तबतक उस मालिकसे भेंट होनेकी नहीं। ख़ुदी और ख़ुदा एक साथ नहीं रह सकते। इससे, चढ़ा दो, प्यारे दोस्तो ! अपनी ख़ुदीको प्रेमकी प्यारी सूलीपर। जरा मंसूरकी तरफ देखो। उस पगलेने अपना सर सूलीकी भेंट करके ही प्यारेकी सूरत देखी थी। जिसके सरने सूलीकी सूरत नहीं देखी, वह प्यारेकी सूरत कैसे देख सकता है ? इन्ज्ञाने क्या अच्छा कहा है—

सतर मंसूरके छोहूसे हुई यह तहरीर, यानी, सरदार नहीं वह जो सरेदार नहीं।

जिसका सर दार ( सूली ) का प्यारा नहीं वह प्रेमका सरदार नहीं कहा जा सकता । प्रेमी रसखानिने अपने प्रेम-पात्रसे कहा है—

> सिर काटौ, छेदौ हियो, टूक-टूक करि देहु। पै याके बदले बिहँसि वाह-वाह ही लेहु॥

क्या अच्छा बदला चुकाया जा रहा है। कलमको देखो, हमेशा उँगलियोंसे लिपटी रहती है। यह सुहाग उसे मिला कैसे? क्या करोगे सुनकर, बड़ी ऊँची है उसकी साधना, उसकी ग्रेम-साधना—

> तो हम चो क़लम सर न निही दरतहे कार्द, हरिगज़ बसर अंगुस्ते निगारे न रसी।

जबतक कलमकी तरह अपना सर छुरीके नीचे कलम नहीं करवा लिया, हरगिज सरे अंगुस्त यार तक नहीं पहुँच सकोगे। सर लिये हुए उस प्यारेके दरपर तुम पैर भी नहीं रख सकते। असगर साहब कहते हैं—

व़दी बुदा पनी

उस खी हैसे

दार

शा म्या की

हीं

1 1 1

'असगर' हरीम इड्कमें हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी न पाँव यहाँ सर लिये हुए। सच है भाई!

जबलिंग मरनेसे डरै, तबलिंग जीवन नाहिं। बड़ी दूर है प्रेम-घर, समझ लेहु मनमाहिं॥

-कवीर

असलमें देखा जाय, तो प्रेममें मरनेका ही नाम जिन्दगी है। हश्र साहबने कितना अच्छा कहा है--

जबसे सुना है मरनेका नाम ज़िन्दगी है, सरसे कफ़न छपेटे क़ातिलको हूँढ़ते हैं। अब तो शायद कुछ-कुछ समझमें आ गया होगा कि प्रेमका घर कहाँ और कितना दूर है। प्रेम-घरमें पैठनेवालेका चित्र महाकिव देव नीचेके पद्यमें किस कुशलतासे अंकित कर रहे हैं। लिखते हैं--

एकै अभिलाख, लाख लाख भाँति लेखियतु, देखियतु दूसरो न 'देव' चराचरमें। जासों मनु राचै, तासों तन मन राचै रुचि, भरिकें उघरि जाँचे साँचे करि करमें॥ पाँचनके आगे आँच लागेतें न लौटि जाय, साँच देइ प्यारेकी सती-छों बैठै सरमें। प्रेमसों कहत कोई ठाकुर न ऐंडो सुनि, बैठौ गड़ि गहिरे, तौ पैठौ प्रेम-घरमें॥

X × × प्रेमी ही सचा शूरवीर है। जिसे अपने प्राणोंका भी मोह नहीं, वह कितना ऊँचा, कितना सचा और कितना पराक्रमी न होता होगा। आत्मविद्धानका महान् रहस्य एक प्रेमी ही समझता है। अपने ही हाथसे अपना सर उतारकर रख देना, अपने अहंकारको प्रेमकी आगमें जला देना, हर किसीका काम नहीं। आरिक होना हर बाजारू आदमीके हिस्सेमें नहीं आया है। विषयी और प्रेमीमें कौड़ी-मोहरका अन्तर है। संत पलटूदासजीने कितना अच्छा कहा है—

> झ्ठ आसिकी करहिं मुलकमें जूती खाहीं। सहज आसिकी नाहिं, खाँड खाने की नाहीं॥ जीते-जी मर जाय, करें ना तन की आसा। आसिकका दिन-रात रहें सूलीपर बासा॥ मान-बड़ाई खोय नींद भिर नाहीं सोना। तिळ भिर रक्त न मांस, नहीं आसिकको रोना॥ बेवक्क्र 'पलटू' वहें आसिक होने जाहिं। सीस उतारें हाथसे, सहज आसिकी नाहिं॥

पागल पलटूने आशिक्षीको देखा, आसमानपर चढ़ा रखा है! क्या सचमुच ही प्रेमकी साधना इतनी कठिन है ? हम दुनिया-दारोंकी रायमें तो सबसे सुगम संसारमें यदि कोई कार्य है, तो एक प्रेम ही है। प्रेमीका सर्टिफिकेट प्राप्त करनेमें हमारा एक पैसा भी तो खर्च नहीं होता। हम सभी अपनेको प्रेमी कहते हैं, आशिक्ष मानते हैं। हम-जैसे पशु-नरोंकी दृष्टिमें प्रशान्त प्रेम-प्योधि एक गड़हामात्र है—

गिरितें ऊँचे रिसक मन, बूढ़े जहाँ हजार। वहैं सदा पसु-नरनकों प्रेम-पयोधि पगार॥

—विदारी

तब हमें सच्चे प्रेमीका दर्शन कैसे मिल सकता है ? असल आशिक्ससे कैसे हमारी मेंट हो सकती है ? कहाँ मिलेगा वैसा प्रेमी, अपने साईंको अपना सीस सौंपनेहारा ! प्रेम-प्याला वही पी सकता है, जो अपने सरको किसी निठुर साक्षीके पैरोंपर चढ़ा देता है। महात्मा दादूदयालकी साखी है—

जबलिंग सीस न सौंपिए, तबलिंग इस्क न होय। आसिक मरने ना ढरें, पिये पियाला सोय॥ दादूदयालजीने आशिक्ष और माश्क्षमें कोई भेद नहीं माना। आशिक्ष जब अपने प्रेमकी मस्तीसे लक्ष्मर खुद अपना ही माश्क्षक बन जाता है, तभी वह सच्चे प्रेमकी झलक पाता है। अरे, ऐसे मस्त माश्क्षका तो खुद सिरजनहार साई भी आशिक्ष बननेको पागल रहता है। दादूदयालने क्या झूठ कहा है ?

आसिक मासुक है गया, इस्क कहावे सोय।
'दादू' उस मासूकका अल्लिह आसिक होय॥
ऐसे प्रेमीका प्रेम-पात्र उससे दूर थोड़े ही रहता है। वह तो उसके
पास ही रहा करता है या उसमें ही समाया रहता है। प्रेमीके
रोम-रोममें उस राम-रहीमका घर बना रहता है। वह अलमस्त प्रेमी
कहीं बीन, बाँसुरी या पखावज सुनने नहीं जाता। सारे मोहन बाजे
उसके भीतर ही बजा करते हैं और बजानेवाला भी उसे अपने दिलके मन्दिरमें बैठा मिल जाता है। बलिहारी ऐसे अलबेले प्रेमीपर

सब बाजे हिरदे बजें, प्रेम पखावज तार। मन्दिर हुँइत को फिरे, वहीं बजावनहार॥

—दादूदयाल

×

ने न

सता

पने ।

त्रयी

नि

T-

ħ

×

×

×

अपने प्रेमास्पदके पैरोंपर सर्वख न्योछावर कर देनेवाला ही 'प्रेमी' कहानेके योग्य है। सच बात तो यह है कि सर्वख-त्यागी ही परम प्रेमी है। उसका प्रेम प्रेमके ही निमित्त होता है। वह इतना ही कह सकता है कि 'मैं प्रेम करता हूँ, किसलिये ? क्योंकि प्रेम करना उसका खभाव है। इसके अतिरिक्त वह और कुछ नहीं जानता।

पर ऐसी दिव्य भावना उसीके हृदयमें उदय होगी, जिसने अपना सर्वस्व अपने प्रेमास्पदके चरणोंपर चढ़ा दिया है, जिसकी हस्ती अपने प्यारेकी मर्जीमें समा गयी है। वह सिर्फ इतना ही कहना जानता है कि—

जीता रखे तू हमको या धड़से सर उतारे, अब तो फ़कीर आशिक कहता है यूँ पुकारे। राज़ी हैं हम उसीमें, जिसमें तेरी रज़ा हो, याँ यूँ भी वाह वा है ॥

इस तरहकी 'वाह वा' का आनन्द त्यागी ही ले सकता है। निस्सन्देह जो त्यागी नहीं, वह प्रेमी हो ही नहीं सकता। विश्वास न हो, तो इन प्रेमियोंको त्यागकी कसौटीपर कस क्यों नहीं लेते?

देखों करनी कमलकी, कीनों जलसों हेत। प्रान तज्यों, प्रेम न तज्यों, सूख्यों सरिह समेत॥ मीन वियोग न सिह सके, नीर न पूँछे बात। देखि जु तू ताकी गतिहि, रित न घटें तन जात॥ प्रीति परेवाकी गनों, चाह चढ़त आकास। तहुँ चिढ़ तीय जु देखतिह परत छाँड़ि उर स्वास॥

'प्रेमी' परम कह

करना ।ता ।

हस्ती पहना

जसने

है। श्वास अंते ? सुमरि सनेह कुरंगको स्रवनिन राच्यो राग। धरिन सकत पग पछमनोः सर सनमुख उर लाग॥

—सूर

ये सब-के-सब त्यागकी किंठन कसीटीपर खरे उतरनेवाले प्रेमी हैं। जिसे कुछ सीखना हो, इन उस्तादोंसे सीख ले, इन गुरुदेवोंसे मन्त्र-दिक्षा ग्रहण कर ले। इन्होंने भी जो कुछ सीखा है, वह किसीके होकर ही सीखा है। लगन तो बस इनकी है। इन्होंने अपनेको प्रेमदेवके श्रीचरणोंपर उत्सर्ग करके ही प्रेमीका दुर्लभ पद पाया है। कौन बतला सकता है कि कमलका सरोवरके साथ क्या सम्बन्ध है? मीनके प्रेमको नीरसे कौन पृथक कर सकता है? कपोत-त्रतकी तुलना किससे करोंगे? प्रेम-शूर कुरंगके आत्मार्गणका पता किस समझदारको है? ये सभी किसी-न-किसीके हो चुके हैं। इसीसे इनकी पवित्र स्मृतिको सहस्यजन सदासे अपने मनोमन्दिरमें पूजते चले आते हैं। ये बड़े ऊँचे दरजेके त्यागी हैं। अपना सर्वख तृणवत् त्याग चुके हैं। इनका इनके पास अब है ही क्या? अपनी हस्तीको इन्होंने खाकमें मिला दिया है। त्यागमयी दीनताके अवलम्बसे ही हम अपने लक्ष्यतक पहुँच सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं। सुकिव मीर कहते हैं—

हम इज्ज़से पहुँचे हैं मक़सदकी मंज़िलको , वह ख़ाकमें मिल जावे जो उससे मिला चाहे।

जो उत्सर्ग करना नहीं जानता, उसे प्रेम करनेका कोई अधिकार नहीं । कहा भी है—

Whosoever is not ready to suffer all and to stand resigned to the will of his beloved is not worthy to be called a lover.

#### प्रेम-योग

अर्थात् जो अपने प्रेम-पात्रके अर्थ सब कुछ सहनेके ित्ये तैयार नहीं रहता और उसकी मर्जीपर अपनेको छोड़ नहीं देता, वह प्रेमी कहे जानेके योग्य नहीं । उसे फिर 'अपनापन' दिखानेका हक ही क्या ? उसमें अपना कुछ भी नहीं रह जाता । जो कुछ भी उसमें है वह सब उसके प्रेम-पात्रका ही है—

> मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सोंपते, क्या लागत है मोर॥

> > —कवीर

प्रेम और अपना मान, ये दो चीजें एक साथ भला कैसे रह सकती हैं—

पीया चाहै प्रेम-रस, राखा चाहै मान।
एक म्यानमें दो खड़ग, देखा-सुना न कान॥
—कबीर

किसी कितने कितना अच्छा कहा है— प्रीति सु ऐसी जान, काँटेकी-सी तौछ है। तिल भरि चढ़ें गुमान, तौ मन सूई डगमगै॥

अतएव प्रेमीको तो मान-सम्मानकी आशा छोड़ ही देनी चाहिये। अपने मानको, अपने सुखको और अपने आपको जिसने प्यारेकी याद-में डुबो नहीं दिया, मिटा नहीं दिया, उसके हृदयमें वह राम कैसे रमेगा ? इसिलिये, भैया, त् तो—

त् को इतना मिटा कि त् न रहे , और तुझमें दुईकी वू न रहे । पहले अपनेको खो दे, तब उसे खोजने चल— तैयार प्रेमी क ही

उसमें

रह

ये। गद-कैसे पहले आपु जो खोवे, करें तुम्हार सो खोज।
— जायसी
अपनी खुदीको मिटाते ही तू बरबस यह कह उठेगा कि —
दिया हमने जो अपनी ख़ुदीको मिटा,
वह जो परदा था बीचमें, अब न रहा।
रहा परदेमें अब न वह परदेनशीं,
कोई दसरा उसके सिवा न रहा!

जब तू दुईको दूर करके अपने दिलको साफ कर लेगा, तभी तुझे उस दीवाने दिलवरकी झलक झाँकनेको मिलेगी। ओ मेरे भोले भाई! उस बेनिशाँको तो तू बेनिशाँ होकर ही पा सकेगा——

> न पा सकते जिसे पाबंद रहकर क़ैदे हस्तीमें , सो हमने बेनिशाँ होकर तुझे, ओ बेनिशाँ पाया !

> > -इसरत मोहानी

उसे पा लेनेपर फिर ऐसा कौन-सा बन्धन है, जो तुझे जकड़ सकेगा?न कोई नियम रहेगा, न नियन्त्रण।न कायदा रहेगा, न कानून। प्रेमी किस कानूनकी गिरफ़्तमें आ सकता है १ प्रेम ही तेरा बन्धन होगा, प्रेम ही तेरा नियम होगा और प्रेम ही तेरा कानून होगा—

Who can give a law to lovers, A greater law is love unto itself.

प्रेमी ! उस दिन तुझे वह चीज मिल जायगी, जिसके लिये त् जन्म-जन्मसे लालायित रह आया है । उस दिनका प्रिय-मिलन तेरे अंदरकी उलझी हुई गाँठको खोल देगा, तेरी सारी शंकाओंको लिल-भिन्न कर देगा और तेरे अनेक जन्मोंका लेखा-जोखा बेबाक कर देगा— भियते हृदयग्रन्थिश्रिद्यन्ते सर्वसंशयाः।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे॥
इस अवस्थातक पहुँच जानेका राज-मार्ग निःसन्देह त्यागपूर्ण
प्रेम ही है। उत्सर्ग या आत्म-बिलदानसे ही इष्टस्थान प्राप्त हो सकता
है। प्रेमीको यह आवश्यक है कि जो कुछ उसके पास है, वह सारा-कासारा प्रेमदेवकी भेंट कर दे। फिदा कर देनेका ही नाम मुहब्बत है—
मुहब्बतमें ये छाज़िम है कि जो कुछ हो फ़िदा कर दे।

—-जिगर

× × × ×

प्रेमी न तो इस लोककी ही परवा करता है और न उस लोककी ही। िकतना ही उसका अपमान हो, िकतने ही उसपर कलंक लगाये जायँ, पर वह अपनी ही धुनमें मस्त रहेगा। तन चला जाय, मन चला जाय और प्राण भी चले जायँ, पर वह प्रेमोन्मत्त पथिक अपने प्यारे पथसे हटनेका नहीं। वह तो बस; प्रेमपर कुल-न-कुल चढ़ाता ही जायगा। िकसी दिन अपने आपको भी उस प्यारी वेदीपर बलि कर देगा। रोको, िकतना रोकते हो। बाँधो, िकतना बाँधते हो। वह िकसी भी तरह माननेका नहीं, रुकनेका नहीं। एक कुल्णानुरागिनी गोपिका कहती है—

कोऊ कहाँ कुलटा, कुलीन अकुलीन कहाँ, कोऊ कहाँ रंकिनि कलंकिनि कुनारी हौँ; कैसो परलोक नरलोक वर लोकनमें, लीनी मैं अलीक, लोक-लीकनतें न्यारी होँ। तन जाव, मन जाव, 'देव' गुरुजन जाव, जीव क्यों न जाव टेक टरति न टारी होँ; गगपूर्ण सकता ा-का-

-जिगर

र है-

, मन अपने

बलि । वह

लगाये

विकी

ढ़ाता

गिनी

वृन्दावनवारी बनवारीके मुक्टपर--पीतपटवारी वाहि मुरतिपे वारी हों॥ इस विकल व्रजाङ्गनाकी प्रीति-सरिताको कौन बाँधकर रोक सकता है ? लोक-परलोकके बड़े-बड़े पर्वतोंको तोड़ती-फोड़ती हुई वह तो कृष्ण-महोद्धिसे मिलकर ही दम लेगी। कितना ऊँचा आत्मोत्सर्ग है! धन्य!

तन जाव, मन जाव, 'देव' गुरुजन जाव, जीव क्यों न जाव, टेक टरति न टारी हों।

जब उसने ऐसी कठिन टेक पकड़ ली है, तब वह पीतपटवाला सॉॅंवला उस हठीली ग्वालिनको क्यों न निहाल करेगा ? गोसाई तुलसी-दासजीकी यह धारणा है---

जाकर जापर सत्य सनेहू। सो तेहि मिले न कछ संदेहू॥ पर कठिनता तो यह है कि सत्य स्नेह हमारे इन नीरस हृदयों-में कैसे अङ्करित होगा ? प्रेम-रसका खेल तो वही खेल सकेगा, जो, अपने सरके साथ खेळना जानता होगा । जिसे प्रेमका थपेड़ा लग चुका है, वही प्यारेके पैरोंतक पहुँच सकेगा--

> परे प्रेमके झेल पिउ सहूँ धनि सुख सो करे। जो सिरसेंती खेल, 'महमद' खेल सो प्रेम रस ॥

> > -जायसी

बात वही है। सरफ़रोशीके निशानेपर ही सब तीरंदाजोंकी नज़र अटकी हुई है। एक ही सवालपर सबने जोर दिया है। यदि प्रेमी होना चाहते हो, यदि अमर जीवन चाहते हो, तो अपने प्रेमास्पदके चरणोंपर अपने प्राणोंकी तुच्छ पुष्पाञ्जलि चढ़ा दो । ख़ुशी-ख़ुशी अब भी कह दो--

प्रेम-योग

दिखळाके सरफ़रोशी तोड़ेंगे हुनम सारी। मर-मरके ज़िन्दा होंगे, यह ज़िन्दगी हमारी॥

अगर आशिक होनेका शौक रखते हो, तो प्रेमके मैदानपर अपने सरके गेंदको उछाला करो । आदिसे अन्ततक प्रेमीके जीवनमें आत्म-बिल्दान ही न्यापकरूपसे मिलेगा । इब्तिदा भी जाँनिसारी और इन्तिहा भी जाँनिसारी ! प्रीति कितनी मँहगी चीज है । कौन खरीदार है इसका—सरके मोल बिकती है, साहब, सरके । है कोई खरा गाहक?

कहा कोउ प्रेम बिसाहन जाय!

महँग बड़ा, गथ काम न आवे, सिरके मोल बिकाय॥
तन मन धन पहिले अरपन करि, जगको सुख न सुहाय।
तिज आपा आपुहि ह्वै जीवै, निज अनन्य सुखदाय॥

—भीर

लाखों-करोड़ों साधकोंमें ऐसे ऊँचे प्रेमी कहीं एक-दो मिलेंगे। ऐसे ही प्रेमानुरागियोंपर भगवान्का सहज स्नेह है। उन अनन्य भक्तोंके योग-क्षेमका भगवान्को सदा ध्यान रहता है। यह कहते-कहते आप अघाते भी नहीं—

हम भक्तनके, भक्त हमारे।
सुन अर्जुन, परितग्या मेरी यह वत टरत न टारे॥
पर किन भक्तोंके आप अनुगामी हैं ? उन्हींके, जिनपर उस
मस्त किनने यह कहा है कि—

जो सिरसेंती खेळ, 'मुहमद' खेळ सो प्रेम-रस।

### प्रेमका अधिकारी

प्रेमका असली अधिकारी करोड़ोंमें कहीं एक मिलता है। दर्दका मर्म किसी कसकीले दिल्वालेके ही आगे खोला जाता है। जो खयं ही प्रेमी नहीं, वह प्रेमका भेद कैसे समझ सकेगा? कबीर साहब इस बेदर्दी दुनियाके रंग-ढंगसे ऊबकर अपने मनसे कहते हैं कि अपनी राम-कहानी किसे जाकर सुनायें, अपना रोना किसके आगेरोया जाय? दर्द तो कोई जानेगा नहीं, उल्टे सब हँसेंगे—

कह कबीर, दुख कासों कहिए, कोई दरद न जाने ॥

इससे अपनी मीठी मनोन्यथा मनमें ही छिपा रखनी चाहिये। अनिधकारियोंके आगे अपना दु:ख रोनेसे लाभ ही क्या ? न्यथाको बाँट लेनेवाला तो कोई है नहीं, सुनकर लोग उलटे अठलायँगे। रहीमका यह सरस सोरठा किस सहृदयकी आँखोंसे दो बूँद आँसू निरा देगा—

मनही रहिए गोय, 'रहिमन' या मनकी न्यथा। बाँटि न लैहे कोय, सुनि अठिलैहें लोग सब॥

कहो, किसे प्रेमका अधिकारी समझें ! किसे अपनी प्रेम-गाथा सुनायें । क्या कहा कि किसी पण्डित या ज्ञानीको अपनी व्यथा-कथा क्यों नहीं सुना देते, क्या ज्ञानी भी तुम्हारी प्रेम-वेदना सुननेका अधिकारी नहीं है ? नहीं, वह प्रेम-प्रीतिका अधिकारी नहीं है । वह विद्याभि-मानी ज्ञानी प्रेम-कथाको क्या समझेगा—

अंधे आगे नाचते, कला अकारथ जाय। प्रे०यो० ४—

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ात्म-

तहा र है (क?

गे। नन्य इते-

उस

शास्त्रोंके मनोमुग्धकारी मार्गमें वह नेत्रवान् हुआ करे, पर प्रेम-पन्थमें तो वह नेत्र-विहीन ही है। अंधेके आगे नाचनेसे कोई लाम ? तो फिर किसी नियम-निरत योगीको ढूँढ़ लाओ। तुम्हें तो किसी श्रोतासे ही प्रयोजन है न? वह जहूर तुम्हारे दिलकी बात समझ लेगा और तुम्हारी अन्तर्व्यथापर सहानुभूति भी प्रकट कर देगा। प्रेमका तो उसे अवस्य अधिकारी होना चाहिये। नहीं, भाई! नेमी और प्रेमीमें पृथिवी-आकाशका अन्तर है। वह प्रेमका अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। इससे—

> कोऊ कहूँ भूलि जिन कहियो नेमीसों यह बानी । कैसे भिदे तासु उर-अंतर ज्यों पाथरमें पानी॥

> > -बख्शी हंसराज

नियमी बेचारा तो यम-नियमकी ही बातें सुनना चाहेगा। प्रेमन्यथाकी यह अकथनीय कथा तो आदिसे अन्ततक नियम-नियन्त्रणसे परे है। बेचारा सुनते-सुनते थक जायगा। उसका मन ही न लगेगा। बड़ी लंबी-चौड़ी कहानी है। दूसरे, इसका कहना भी महान् कठिन है। यह तो अन्तस्तलकी कथा है, जिगर-की कहानी है। जिसे पढ़ना हो, कलेजा चीरकर पढ़ ले। पर ऐसा प्रेमाधिकारी तो उस प्रेम-प्यारेको छोड़ दूसरा कोई नजर आता नहीं

मेरी ये प्रेम-ज्यथा लिखिवेकों गनेस मिलें तो उन्हींतें लिखावीं। ज्यासके शिष्य कहाँ मिलें मोहिं, जिन्हें अपनी बिरतान्त सुनावों॥ राम मिलें तो प्रनाम करों, किव 'तोष' बियोगकथा सरसावों। पे इक साँवरे मीत बिना यह काहि करेजो निकारि दिखावों॥

× × × ×

थमें

फेर

ही

गरी

वस्य

का

राज

II I

पम-

नि

का

गर-

रेसा

यों तो इस जगत्में 'प्रेमी' उपाधि-धारी सैकड़ों-सहस्रों महापुरुष मिलेंगे, पर उनमें भुक्त-भोगी प्रेमाधिकारी तो कदाचित् ही कहीं कोई एकाध देख पड़े। तालाबमें मलली भी रहती है और मेढक भी रहता है। दोनों ही जलचर हैं, जलके जीव हैं। पर नीरके प्रेमकी अधिकारिणी एक मलली ही है। अब कहो जल-वियोगकी न्यथा सुनने या समझनेका सच्चा अधिकार मेढकको है या मीनको ?

जिन नहिं समुझयों प्रेम यह, तिनसों कौन अलाप ? दादुर हू जलमें रहे, जाने मीन मिलाप॥

—धुवदास

इस मतलबी दुनियामें मेढक-जैसे नामधारी प्रेमी तो पग-पगपर मिल जायँगे, पर मीनकी जातिका प्रेमाधिकारी शायद ही कहीं कोई मिले । बख़शी हंसराजने 'सनेह-सागर' में क्या अच्छा कहा है—

> चाहनहारे सुख-संपतिके जगमें मिलत घनेरे। कोऊ एक मिलत कहुँ प्रेमी, नगर-बगर सब हेरे॥

परम प्रेमी आनन्दघनने अपनी करुण-क्राणिनी कविताके अधिकारीकी जो व्याख्या की है, प्रायः वहीं प्रेमाधिकारीकी भी परिभाषा है। जिसके हृदय और नेत्रोंमें एक प्रेमकी पीर, लगनकी एक मीठी-सी कसक या हूक उठा करती है, वहीं अनुरागी आनन्दघनकी कविता या किसी प्रेमीकी प्रेम-कहानी सुनने और समझनेका सच्चा अधिकारी है—

श्रेम सदा अति ऊँचो छहै, सुकहै इहि भाँतिकी बात छकी। सुनिकें सबके मन ठालच दौरै, पे बोरे छखें सब बुद्धि चकी॥ जगकी कविताईके भोखें रहें, ह्याँ प्रबीननिकी मित जाति जकी । समुझे कबिता 'घनआनंदकी' हिय आँखिन नेहकी पीर तकी ॥

इस अधिकारका पाना कितना कठिन है, कैसा दुर्लम है, इसे कौन कह सकता है। प्रेमी होना चाहे कुछ आसान भी हो, पर प्रेमका अधिकारी होना तो एकदम मुश्किल है। बड़ी टेढ़ी खीर है। सिंहिनीका दूध दुह लेना चाहे कुछ सुगम भी हो, पर प्रेमका अधिकार प्राप्त कर लेना तो महान् कठिन है।

हमारी मनोन्यथा सुनने-समझनेका अधिकारी तो वही हो सकता है, जिसे अपना शरीर दे दिया है, मन सौंप दिया है और जिसके इदयको अपना निवास-स्थान बना लिया है अथवा जिसे अपने दिल्लमें वसा लिया है। उससे अपना क्या भेद लिपा रह सकता है। ऐसे प्रेमीको अपनी रामकहानी सुनाते सचमुच बड़ा आनन्द आता है, क्योंकि वही उसके सुनने-समझनेका सच्चा अधिकारी है। रहीमने कहा है—

जेहि 'रहीम' तन मन दियों, कियों हिये बिच भीन। तासीं सुख दुख कहनकी रही बात अब कौन?

ज्ञानी अथवा सिद्ध प्रेमाधिकारी नहीं हो सकता, किन्तु प्रेमा-धिकारी निस्सन्देह ज्ञानी और सिद्धकी अवस्थाको अनायास पहुँच जाता है। जो प्रेमकी कहानी सुन और समझ सकता है, वहीं तो ज्ञानी और सिद्ध है—

कहें प्रेम के बरनि कहानी। जो बूझें सो सिद्ध गियानी॥ — जायसी

## लौकिकसे पारलौकिक प्रेम

कहीं भी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, तुम्हारे जीवनमें प्रेम-का एक निश्चित लक्ष्य तो, भाई ! होना ही चाहिये । बिना किसी प्रेमलक्ष्यके यह जीवन, जीवन नहीं । प्रेमकी ऊँची अवस्थातक नहीं पहुँच सके, न सही, कोई चिन्ता नहीं। इतना क्या कम है कि तम प्रेम करना तो जानते हो, तम्हारा कोई प्रेम-पात्र तो संसारमें है। किसी दिन प्रेमकी साधना साधते-साधते उस ऊँची अवस्थाको भी तुम प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा यह लौकिक प्रेम, यह इक्कमजाजी जरूर किसी दिन तुम्हें इस्क्रहकीकीतक पहुँचा देगा । पर इतना याद रहे कि तुम्हारा लैकिक प्रेम भी सची लगनमें रँगा हुआ हो, दिली दर्दसे भरा हो, चोटीले हृदयकी एक कसक हो । इस प्रकार-का ही लैकिक प्रेम पारलैकिक प्रेममें परिणत हो सकेगा, अन्यथा वह मोहरूप होकर तम्हारे पतनका कारण हो जायगा । पारलैकिक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ-इस निराशासे लौकिक प्रेमसे भी विमुख हो जाना महामूर्खता है। बिल्कुल ही प्रेम न करनेसे मोहवश होकर ही किसीसे प्रेम करना फिर भी कहीं अच्छा है। एक विद्वानका कथन है---

It is best to love wisely, no doubt, but to love foolishly is better than not to be able to love at all.

अर्थात्, इसमें सन्देह नहीं, कि बुद्धिमानीके साथ प्रेम करना सर्वोत्कृष्ट है, पर बिल्कुल ही प्रेम न करनेकी अपेक्षा मूर्खतासे ही प्रेम करना तो भी कहीं अच्छा है। सारांश यह कि मानव-जीवनमें

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

से पर है।

र। भार

त्ता तके छमें

ऐसे है,

ामा-हुँच

तो

सी

प्रेमका होना अत्यन्त आवश्यक है, या यों कहिये कि प्रेमका ही नाम जीवन है।

सौ वातकी बात तो यह है कि यदि तुम अपने जीवनको सफल बनाना चाहते हो तो किसीके हो जाओ, किसीको अपना बना लो । यहाँ आकर कुछ सीखना है, तो किसीके होकर ही तुम सीख सकोगे। जफ़रने क्या अच्छा कहा है—

न कुछ हम हँसके सीखे हैं, न कुछ हम रोके सीखे हैं।
जो कुछ थोड़ा-सा सीखे हैं किसीके होके सीखे हैं।
कैसी दिछुगी है—प्रेमका 'श्रीगणेश' तक तो किया नहीं, इरक्र-का 'अछिफ़ बे' भी तो पढ़ा नहीं, और खोजने चले हो उस ला-मकाँ प्यारेका मकान! उस राम या रहीमका घर ही बनाना है, उसका मन्दिर या मसजिद ही तुम्हें खड़ी करनी है, तो पहले किसीके दिल-का नक्षशा लो और फिर उसी नक्षशेको सामने रखकर उस प्यारे सिरजनहारके मकानको बना डालो। मतलब यह कि इस्क्रमजाजीसे इस्क्रहकीकीकी तरफ कदम बढ़ाते जाओ। यह सुनहला भाव महाकिव अकबरकी लेखनीसे निकला है। सो, अब उन्हींके मधुर शब्दोंमें सुनिये—

खुदाका घर बनाना है, तो नक्तशा छे किसी दिलका, य दीवारोंकी क्या तजवीज़ है, ज़ाहिद य छत कैसी ?

अगर किसीके दिलका नक्षशा लेकर तुमसे उस प्यारेका मकान-मन्दिर बनाते न बना तो फिर न तो तुम्हें उसका दर्शन काशीमें ही मिलेगा और न काबेमें ही। अन्तमें तुम्हें भी सुकवि 'दर्द' के साथ पछताकर यही कहना पड़ेगा कि—

> बुतखाना बरहमनका मुक़रेर देखा, काबाको भी शेखके में अकसर देखा।

ही

नको बना नीख

रक्त-काँ

का रेल-

थारे तीसे

त्र तिव

ये-

त्तन-ही

माथ

दिल लगनेकी स्रत न कहीं देखी हाय! जो कुछ देखा सो ख़ाक पत्थर देखा॥ हाँ, सिवा ख़ाक-पत्थरके देखनेको और मिलेगा ही क्या? दिल लगनेकी स्रत तभी न देखोगे, जब कहीं दिल लगाया होगा। प्रेम-साधना तो कभी कहीं की नहीं, आज कहते हो कि—

दिल लगनेकी सूरत न कहीं देखी हाय!
वाह साहब, वाह! बुतख़ाने या काबेमें बिना प्रेमके वह प्यारा
मिलनेका नहीं । पहले भाई! कहीं प्रेम करना सीखो, पीछे मन्दिर
और मसजिदमें उसे खोजने जाओ। काबे जानेकी तुम्हें ज़रूरत ही
न पड़ेगी। प्रेम-मन्दिरमें ही तुम्हें काबा नजर आ जायगा, प्रेम-पात्रमें
परमात्माका पवित्र दर्शन हो जायगा। कवि कहता है—

वुतमें भी तेरा या रब ! जल्वा नज़र आता है। वुतख़ानेके परदेमें काबा नज़र आता है॥ महात्मा नागरीदासजीने अपने 'इरक़चमन' में लिखा है— कहूँ किया निहं इरक़का इस्तैमाल सँवार। सो साहिब सों इरक़ वह कर क्या सके गँवार॥

× × × ×

लोकिक पक्षसे अलोकिक पक्षकी ओर जाता हुआ प्रेमी कहता है—

हों रे पथिक ! पखेरू जेहि बन मोर निवाहु। खेलि चला तेहि बन कहँ, तुम अपने घर जाहु॥

—जायसी

जिससे यहाँ प्रेमका खेळ खेळते नहीं बना, वह गँवार उस प्यारे खेळनहारके साथ वहाँ भी कोई खेळ न खेळ सकेगा। सच मानो भाई! सो साहिब सों इस्क वह कर क्या सके गँवार॥ वह लोकिक प्रेममें मतवालाभी कितना बड़भागी है, कैसा पहुँचा हुआ है, जो अपने प्रेम-पात्रसे यह कहता हुआ अमर-धामको जा रहा है!

> परिस्तिशकी याँ तक कि, ऐ बुत ! तुझे , नज़रमें सबोंकी ख़ुदा कर चले।

प्यारे ईस्वरका आराधन करना भला मैं क्या जानूँ। मैंने तो एक तेरी ही उपासना की है, तुझे ही ईश्वर माना है। सो आज मैं तुझे केवल अपनी ही दृष्टिमें नहीं, बल्कि सारे जहानकी नजरमें खुदा बनाकर जा रहा हूँ। इन हजरतने देखा किस मजेके साथ दुनियाबी प्रेमसे खुदाई प्रेमकी तरफ अपने जीवनकी आखिरी मंजिल तय की है! खूब किया यार, जो—

सबोंकी चले। ख़दा कर प्रेम तो प्रेम ही रहेगा, चाहे वह किसी व्यक्तिविशेषके प्रति हो, चाहे ईश्वरके प्रति । पर जो प्रेम ही नहीं है, वह ईश्वर-परमेश्वरके प्रति होनेपर भी प्रेम नहीं है। लौकिक हो वा अलौकिक, मजाजी हो या हक़ीक़ी, किसी भी दरजेका हो, पर होना चाहिये वह प्रेम सचा । विश्व-विख्यात प्रेमी मजनूँका प्रेम कितना ऊँचा, कितना सचा और कितना पवित्रं था। क्या ही अद्वितीय अनन्यता थी मजनूँके प्रेममें ! एक दिन परमात्माने प्रकट होकर उस पगलेसे कहा—'अरे मूर्ख! त् मेरी उपासना क्यों नहीं करता ? क्यों एक मामूली लड़कीके प्रेममें अपनेको तवाह कर रहा है ?' इसपर अल्लाहको हजरत क्या जवाब देते हैं---'मुझे क्या पड़ी है, जो तुझे पूजता फिल्हें ! मैं अपनी छैळाके सिवा और किसीको नहीं पहचानता। क्या हुआ जो तू खुदा है, मैं तेरी तरफ़ देखूँगा भी नहीं । त् मेरी प्यारी छैछा तो है नहीं। हाँ, ठैळाकी प्यारी सूरतमें जो तूने अपना दीदार दिया होता तो ज़रूर ाहुँचा । है!

-मीर एक तुझे खुदा याबी

है!

हो, धरके नाजी प्रेम

सचा में ! र्ख !

ने वेममें वाब

छाके है,

हीं।

यह खाकसार तेरे क़दमोंपर अपना सर रख देता, तुझे अपनी आँखोंपर बिठा लेता, अपने दिलके अंदर छुपा लेता। पर मुस्किल तो यह है कि तू लैला नहीं है, एक मामूली खुदा है। वाह अल्लाह भी मजनूँको लेला ही नजर आता है।

अकथ कहानी प्रेमकी जानत मजर्नू खूब। दो तनहूँ जहुँ एक भे मन मिलाय महबूब॥ —रसख

क्या सुना नहीं कि-

खूँ रगे मजनूँके निकला फस्द जो छैलीकी ली!

मजनूँके इस प्रेमको प्राकृत कहोगे अथवा अप्राकृत ? लैकिक कहोगे या पारलैकिक ? हम तो इस प्रेमको प्रेम ही कहेंगे; कौन प्राकृत-अप्राकृतके झगड़ेमें पड़े। हमारी समझसे तो यही इस्क इस्क है। इस्क्रकी सची सूरतमें क्या तो मजाजी और क्या हक़ीक़ी। प्रेमका वास्तविक रूप यही है और प्रेमका अलीकिक आदर्श भी यही है।

× × × ×

क्या करोगे इस खाळी दिलका, इस रीते हृदय-घटका। नाहक लिये-लिये फिरते हो अपने इस प्रेमसे खाळी दिलको। कहीं इसे दे क्यों नहीं देते ? इसपर किसीकी तसबीर क्यों नहीं खिचा लेते ? इस खाळी घरको आबाद क्यों नहीं कर लेते ? भाई! जबतक अपने हृदय-मन्दिरमें तुमने परम प्रेमकी ज्योति नहीं जला ली तबतक वहाँ घट-घट-विहारी राम भी रमनेका नहीं। यह जानते हो न कि सूने अँघेरे घरमें भूत-प्रेत अपना अड्डा जमा बैठते हैं, शैतान वहाँ आकर बसने लगता है। तब क्यों व्यर्थ अपने सरस हृदयको प्रेम-शून्य बनाकर अम्लय जीवन नष्ट कर रहे हो ? अपना यह खाळी दिल प्रेमी दिलदारको क्यों नहीं सौंप देते ? जबतक तुम्हारा दिल प्रेमसे खाळी है, तभीतक

वह खुदीका घर है और यह तो तुम जानते ही हो कि खुदी और खुदा—अहङ्कार और ईश्वर—एक साथ नहीं रह सकते। यों कबतक बेहोश पड़े रहोगे! खुदीको वहाँसे निकालकर बेखुदीका आनन्द क्यों नहीं छूटते १ पर जबतक तुम किसीके हो नहीं गये, तबतक बेखुदीका मीठा-मीठा मजा मिलनेका नहीं। अब भी किसी द्वारपर अड़के बैठ क्यों नहीं जाते १ वस कह दो—

हज़रते 'दाग़' जहाँ बैठ गये, बैठ गये, और होंगे तेरी महफ़िल्से उभरनेवाले॥ कोई पूछे कि इसी एक द्वारपर क्यों अड़के बैठ गये। अपने हृदय-घटसे सारा प्रेम-रस इसी एक जगहपर क्यों उँड़ेल दिया? तो बोलो, क्या जवाब दोगे? सोचने-विचारनेकी बात ही क्या है, चटसे कह देना—

> यकजा अटकके रहता है दिल हमारा, वर्ना, सबमें वही हक्षीकृत दिखलाई दे रही है॥

> > —मीर

हैं

4

त

F

ह

1

Э

कह देना--

जहँ देखों तहँ एक ही साहिबका दीदार।

न्मबीर क्या करें, हमारा यह दिल एक ही जगहपर अटककर रह जाता है, एकहीका होकर रहता है, वर्ना हमें संसारकी सब वस्तुओं में उसी सर्वव्यापी प्रभुकी अनन्त विभूति दिखायी दे रही है। मीर साहवकी यह धारणा लौकिक पक्षसे अलौकिक पक्षकी ओर ले जानेकी क्या ही अच्ली कुंजी है। सांसारिक प्रेम निस्सन्देह दिव्य खर्गीय प्रेममें परिणत किया जा सकता है। पर यह स्मरण रहे कि शुद्ध निष्काम प्रेम ही ईश्वरीय प्रेममें परिणत हो सकेगा।



### श्रेममें तन्मयता

ौर

ब-

न्द

क

पर

य-

या

गेर

ीर

ह

मों-

गेर

ने-

यि

ाद.

ज्ञानाभिमानी महापुरुष अद्दैतवादमें ही तन्मयताको स्थान देते हैं। कहते हैं, ब्रह्मात्मैक्यमें ही तन्मयताकी परिपूर्ण अनुभूति होती है। सत्य है, इसे कोन अस्वीकार करेगा, किन्तु हमारा यह निवेदन है कि तन्मयताका अनुभव अन्यत्र भी हो सकता है और होता है। प्रेम-संसारमें भी हम उसे देखते हैं। प्रीति-वाटिकामें भी तल्लीनता-लताको हम लहलही पाते हैं। अत्युक्ति ही सही, मुबारक हो हमें यह मुबालगा, हम तो तन्मयताकी दशाको जिस स्पष्टरूपमें प्रेमियोंके दिलोंमें देखते हैं, उस रूपमें ब्रह्मात्मैक्यवादियोंको शायद ही कभी वह अनुभवमें आती हो । वे कहते हैं, 'सोऽहमस्मि'—वह मैं हूँ—अथवा 'तत्त्व-मिसि' वह त् है। यहाँ 'सः' और 'अहम' अथवा 'तत्' और 'त्वम्' इन दो-दो शब्दोंका फिर भी कुछ-न-कुछ स्मरण तो रहता ही है, परन्तु प्रेमीकी तो प्रेम-तन्मयतामें, भाई ! कुछ विलक्षण ही दशा हो जाती है। उसे इतना भी तो ख़याल नहीं रहता कि 'वह' मुझमें है, या 'मैं' उसमें हूँ, वह 'मैं' है या मैं 'वह' हूँ ! तनिक देखो तो इस तदाकारताको--

कान्ह भये प्रानमय, प्रान भये कान्हमय, हियमें न जानि परे कान्ह है कि प्रान है!

सबसे पहले तो उस मोहनके गुणोंमें मेरे ये श्रवण जाकर छीन हो गये, फिर उसके रूप-सुधा-रसमें मेरी आँखें डूबकर छापता हो गयों। जैसे दूधमें पानी मिलकर एकरूप हो जाता है, उसी भाँति मेरी मित भी रसिकवर व्रजचन्द्रकी मन्द मुसकान, चुभीली चितवन आदि और प्रेमकी चतुरता और रिसकतामें घुल्कर एकरस हो गर्या, मेरी मित भी मेरी न रही । अरी ! मेरा यह मन भी उस मोहनके माधुर्यपर मुग्ध हो-होकर मोहनमय ही हो गया । फिर क्या हुआ, कुछ समझमें नहीं आता । सुध भी नहीं है । कृष्ण प्राणमय हो गये या प्राण कृष्णमय हो गये ! कोई बता सकता है, मेरे हृदयमें कृष्ण हैं या प्राण ? इस दिव्य भावको अब भावुक किवकी ही पीयूष-चिषणी वाणीमें सुनिये—

पहिले ही जाय मिले गुनमें स्रवन, फेरि—
 स्प-सुधा-मिध कीनों नैनहूँ पयान है,
हँसिन, नटिन, चितविन, मुसुकानि,
 सुधराई, रिसकाई मिली मित पय-पान है।
मोहि-मोहि मोहनमयी री मन मेरो भयो,
 'हरीचंद' भेद न परत कछु जान है,
कान्ह भये प्रानमय, प्रान भये कान्हमय,
 हियमें न जानि परै कान्ह है कि प्रान है॥

प्राण क्यों इतने प्यारे हैं ? इसिलिये कि वे प्रियतममय हैं और प्रियतम क्यों इतना प्यारा है ? क्योंकि वह प्राणमय है । कैसा ऊँचा तादात्म्य है । क्षमा करें अद्देत-वेदान्तवादी, उनके 'सोऽहम्' आदि महावाक्योंसे हमें तो हरिश्चन्द्रकी यह स्कृति ही ऊँची जँची है । उर्दूके सुप्रसिद्ध कि 'जिगर' भी एक शेरमें तन्मयताकी कुछ ऐसी ही तसबीर खींच रहे हैं । उन्हें भी अपनी बेहोशीमें कुछ ऐसी ही सूझी है । वह भी प्यारेकी याद और अपने दिलकी पहचानमें आज असमर्थ हैं । कहते हैं—

ायी,

नके

आ,

गये

तथा

यूष-

और

र्जवा

गदि

है।

ऐसी

ही

गार्ज

कुछ खटकता तो है पहल्हमें मेरे रह-रहकर, अब ख़ुदा जाने, तेरी याद है या दिल मेरा॥ रह-रहकर किसी चीज़के खटकने भरका खयाल है, यह नहीं बताया जा सकता कि वह क्या खटक रहा है—प्रियतमकी याद है या प्रेमीका दिल है। तन्मयताकी बेहोशी जो है। गालिबने भी क्या अच्छा कहा है—

> हम वहाँ हैं, जहाँसे हमको भी कुछ हमारी ख़बर नहीं आती।

सबने सब कुछ कहा है, पर कान्ह भये प्रानमय, प्रान भये कान्हमय, हियमें न जानि परै कान्ह है कि प्रान है।

हरिश्चन्द्रके इन सुनहले शब्दोंमें प्रेम-तन्मयताकी कुछ विलक्षण ही प्रभा दिखायी देती है। यह बात ही कुछ और है।

××××××

महाकवि देवने मोहनके मुग्ध मनको राधामय और राधाके प्रेमोन्मत्त मनको मोहनमय अङ्कित किया है। किवने दोनोंका पारस्परिक प्रेम पराकाष्ठाको पहुँचाकर तन्मयतामें छीन कर दिया है। दोनों एक दूसरेपर रीझते हैं; पुछिकत होते हैं और हँसते हैं। दोनों आहें भरते हैं, आँखें डबडबाते हैं और विरहमें 'हा दई, हा दई!!' पुकारा करते हैं। कभी चौंक पड़ते हैं, कभी चिकत हो जाते हैं, कभी उचक पड़ते हैं, कभी जके-से रह जाते हैं और कभी जो मनमें आया वही वकने छगते हैं। दोनों ही एक दूसरेके रूप और गुणोंका बखान करते फिरते हैं। वे दोनों घरमें तो एक क्षण भी

नहीं ठहरते । दोनों प्रेमी प्रेमकी कैसी नयी-नयी रीति निकालते रहते हैं ! प्रेममें दोनों ही तन्मय हो रहे हैं । मोहनका मन राधामय और राधाका मन मोहनमय हो गया है । क्या ही ऊँची तस्त्रीनता है—

ह

प्र

3

अ

रोझि-रोझि, रहिस-रहिस, हॅसि-हॅसि उठें,
साँसें भिर, ऑस् भिर, कहत दई दई;
चौंकि-चौंकि चिक-चिक, उचिक-उचिक 'देव',
जिक-जिक, बिक-बिक परत वई बई।
दुहुन को रूप-गुन दोऊ बरनत फिरें,
घर न थिरात, रीति नेहकी नई नई;
मोहि-मोहि मोहन को मन भयो राधिकामे,
राधा-मन मोहि-मोहि मोहनमई-मई॥

प्रेम-तन्मयताका एक प्रसङ्ग याद आ गया है। वेदान्तपारङ्गत उद्धव प्रेम-रॅंगीली गोपिकाओंको योग-शिक्षा देने आये हैं। पर वे गँवार गोपियाँ गुरु महाराजसे दीक्षा नहीं ले रही हैं। कहती हैं, न तो हमें यम-नियम आदि साधनेकी ही आवश्यकता है और न प्राणायाम, ध्यान-धारणा वा समाधिकी ही। वियोगिनी होती हुई भी आज हम वियोगिनी नहीं हैं। वियोग हो, तभी न योग साधकर प्रियतमसे मिळनेका प्रयत्न करें। पर जब हमें उस मोहनका वियोग ही नहीं है, सदा ध्यारेके संयोग-सुख-सरोवरमें ही जब हम डूवी रहती हैं, तब तुम्हारा यह तुच्छ योग हमारे किस कामका ? हमारा ध्यारा जो यहाँ मौजूद न हो, तो उसे ध्यानमें देखनेका अभ्यास किया करें। हम सब तो अब नखसे शिखातक स्थाममयी हो रही हैं। इयर्थ ही तुम योगका पोथा हमारे आगे खोल रहे हो। उद्धव महाराज!

लते मिय

वे

न

न

भी

कर

गेग

वी

TT

या

T!

त्रत और नियमादिका साधन तभी किया जाता है न ! जब हृदय प्रेम-शून्य हो ! श्यामपुन्दरका मुख-मुकुळ हमारी आँखोंमें प्रफुळित न हुआ होता तो तुम्हारे बताये योगाभ्यासकी साधना हम अवश्य करतीं । प्रियतमके मिळनकी आशा न होती, तो हम हठयोग-आसन भी लगाती रहतीं । इसी तरह प्राणायामकी भी क्या जरूरत आ पड़ी है ! तल्लीन होनेके लिये ही योगाभ्यास किया जाता है; सो वह योगि-दुर्लभ तन्मयता तो हमें प्रेमके ही द्वारा प्राप्त हो चुकी है । इस भव्य भावको अब किवकी ही वाणीमें सुनिये—

जो न जीमें प्रेम, तब कीजे व्रत-नेम, जब
कंज-मुख भूले तब संजम बिसेखिए;
आस नहीं पीकी, तब आसन ही बाँधियतुः
सासन के साँसन कों मूँदि पति पेखिए।
नखतें सिखालों सब स्थाममयी वाम भईं
बाहर है भीतर न दूजो 'देव' लेखिए ;
जोग किर मिलें जो वियोग होय बालम, जो
ह्याँ न हिर होय, तब ध्यान धिर देखिए॥

सच किहियेगा उद्धवजी महाराज ! क्या अब भी व्रजकी गैंबार गोपियोंको योग-दीक्षा देकर चेलियाँ बनानेका इरादा है ? यदि नहीं तो अब आप खुद ही उनसे प्रेम-दीक्षा लेकर उनके शिष्य क्यों न हो जायँ ? आप भी उन प्रेम-मतवालियोंके साथ झूमते हुए अलाप उठें—

> कान्ह भये प्रानमय प्रान भये कान्हमय, हियमें न जानि परे, कान्ह है कि प्रान है।

कैसी होती होगी प्रेमी साधककी वह अछौकिक अवस्था, जिसमें उसके मुखसे प्रेम तन्मयताके ये दिव्य उद्गार निकलते होंगे। अहा!

तूँ तूँ करता तूँ भया तुझमें रहा समाय।
तुझमें तन-मन सिल रहा, अब कहुँ अनत न जाय॥
तूँ तूँ करता तूँ भया, मुझमें रही न हूँ।
वारी तेरे प्रेमपर, जित देखँ तित तूँ॥

—कबीर

व

E G

लम

3

भें' में खुदी है, और 'त्' में बेखुदी। जिसने अपने 'में' को ध्यारे 'त्' में मिळा दिया, खुदीको, बेखुदीमें ळय कर दिया, वही ध्यारी तल्लीनताका सुधा-रस पियेगा, प्रेम-तन्मयताका आनन्द छूटेगा। जबतक उसकी सुधमें तुमने अपनी सुध नहीं मुळा दी, तबतक उस प्रीतमकी नजरमें तुम भी भूले ही रहोगे। पर अपनी सुध तो उस ध्यारेकी कृपासे ही मुळायी जा सकती है। बेखुदीकी दौळत उस दयाळुकी दयासे ही हासिल हो सकती है—

जातें सुधि भूलै सो कृपातें पाइयतु प्यारे ! फूलि-फूलि भूलौं या भरोसे सुधि होनकों।

--आनन्द्धन

कैसी उँची है यह 'याद' और कैसी गहरी है यह 'भूछ'! इदयेश्वर! और नहीं तो हमारी यह एक अभिलाषा तो पूरी कर ही दो-

मुझमें समा जा इस तरह तन-प्राणका जो तौर है। जिसमें न फिर कोई कहे, 'में' और हूँ, 'तू' और है॥

—सनेही

देखें, इस जन्ममें कभी यह सुख प्राप्त होता है।

---

समें हा!

# प्रेममें अधीरता

प्रेमीको धेर्य कहाँ ? अरे भाई ! उसकी अधीरता ही उसकी धीरता है। आत्यन्तिक विरहासक्तिमें, मिलनकी परमोत्कण्ठामें प्रेमकी जो गहरी अधीरता होती है, उसका आनन्द विरले ही भाग्यवान् जानते हैं। उस अकथनीय अवस्थामें एक क्षण एक कल्पके समान बीतता है। दिलमें एक अजीव छटपटाहट पैदा हो जाती है, आँखें एक दर्द-भरे मीठे-से नशेमें मस्त हो झूमने लगती हैं, मनपर अपना काबू नहीं रहता, ऐसा लगता है, मानो कहीं उड़ा-सा जा रहा है। कब आयगी वह घड़ी, कब मिलेगा वह प्रियतम, कब बुझेगी इन आँखोंकी तड़पभरी प्यास, कब मौजकी ल्हर लहरायगी दिलके दरियामें—आदि भावनाओंमें जिस किसीका मन आतुर और अधीर हो गया, उसकी प्रेम-साधना सफल है, उसका जीवन धन्य है। प्रेमाधीरतामें बस कब-ही-कब दिखायी देता है। यहाँतक कि 'अब' भी उस 'कब' के गहरे रंगमें रँग जाता है । ऊँचे प्रेमी कबीरने प्रियतमकी दर्शनोत्कण्ठामें प्रेमाधीरताका कैसा सजीव चित्र खींचकर रखं दिया है। कहते हैं-

> यहि तनका दिवला करों, बाती मेलों जीव। लोहू सींचों तेल ज्यों, कब मुख देखों पीव॥

वह मिले तो मैं यह भी सब करनेको तैयार हूँ । इस देहका दीपक बनाकर उसमें जीवकी बत्ती रखूँगी और अपने हृदयरक्तसे उस प्रेम-ज्योतिको सदा सींचती रहूँगी। देखूँ, इस दियेके उँजेलेमें

> प्रे॰ यो॰ ५— CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

<sub>फ्बीर</sub> ऱ्यारे यारी

ा । उस उस

उस

ह्यन 5' ! हो-

नेही

#### प्रेम-योग

अपने प्रेमास्पदका मुख कब देखनेको मिळता है। हा ! कबतक उसकी प्रतीक्षा करूँ !

देखत-देखत दिन गया, निसि भी देखत जाय। बिरहिन पिय पावे नहीं, केवल जिय घबराय॥

——कबीर

व

उ

ग

प्य

स

छे

ह

हे

दे

अ

ह

क्या करूँ, क्या न करूँ ! कैसे पाऊँ अपने उस प्यारेको— जो घन-आनँद ऐसी रुची तौ कहा बस है, अहा प्रानिन पीरों। पाऊँ कहाँ हरि, हाय ! तुम्हें, धरनीमें धँसों के अकासिंह चीरों॥

—आनन्दधर

x x x x

एक व्रजाङ्गनाकी प्रेमाधीरता देखते ही बनती है। एक दिन, वनमें बलराम और कृष्णको गायें चराते-चराते भूख लग आयी। उस दिन मैया यशोदाने समयपर छाकतक न भेजी। थोड़ी दूरपर कुछ ब्राह्मण यज्ञानुष्ठान कर रहे थे। सो ग्वालबालोंने श्रीकृष्णके कहनेपर उन याजकोंसे कुछ भोजन माँगा। पर वे कोरे कर्मठ ब्राह्मण ग्वालोंके लड़कोंको यज्ञकी रसोई भला देने चले? क्रोधित हो बोले—हर जाओ सामनेसे। क्यों अपवित्र दृष्टि डालते हो? यह रसोई हमने तुम ग्वालोंके लोकरोंके ही लिये तो राँधी है!

यज्ञ हेतु हम करीं रसोई। ग्वालन पहले देहिं न सोई॥ बेचारे बालक निराश होकर लौट आये। श्रीकृष्णने कहीं भैया! तुम तो उनकी श्रियोंसे जाकर माँगो। वे अवश्य देंगी, क्योंकि-उनके मन हड़भक्ति हमारी। मानि लेहिं वे बात तुम्हारी॥ हुआ भी वही। बड़े ही प्रेमसे अनेक प्रकारके पकवान लेके

नतक

-कबीर 1—

न्दघन

दिन, उस कुछ

इनेपर लोंके <u>—हर</u>

हमने

कहा कि-

लेले

कर द्विज-पितयाँ खयं ही राम-कृष्णको अपने हाथसे भोजन कराने चर्ला । कठोर कर्मठोंने बहुत रोका, पर उन प्रेम-मूर्ति व्रजाङ्गनाओंने उनकी एक न धुनी । और तो सब सविनय अवज्ञा करके चली गयीं, केवल एक ब्राह्मणी अपने पतिदेवके धर्म-पाशमें फँस गयी । बेचारी पतिके पैरोंपर नाक रगड़-रगड़कर कहने लगी-

देखन दे वृंदावन-चंद।

हा हा कन्त, मानि बिनती यह, कुळ-अभिमान छाँड़ि मतिमंद ॥ कहि, क्यों भूलि धरत जिय और, जानत नहिं पावन नँदनंद ! दरसन पाय आयहीं अबहीं, हरन सकल तेरे दुखद्वंद ॥

-सूर

वृन्दावनचन्द्र श्यामसुन्दरकी झलक नेक देख आने दो। उस प्यारे गोपाललालको यह कटोरा भर केसरिया दूध पिला आने दो। सभी सहेलियाँ तो गयी हैं। इस मिथ्या कुलाभिमानमें क्या रखा है। छोड़ क्यों नहीं देते यह दम्भाचार ? अरे, तुम इतने बड़े विद्वान् होकर भी एक मूर्खकी भाँति बात कर रहे हो ! मनमें पाप विचारते हो ! बालकृष्णमें मेरी पवित्र प्रीतिको तुम शायद किसी और दृष्टिसे देखते हो। क्या कहूँ तुम्हारी बुद्धिको! छोड़ो, जाने दो मुझे, आर्यपुत्र ! उस प्राणप्यारे गोपालका मुखचन्द्र मुझे देख आने दो । हा ! मैं कैसे जाऊँ । नन्द-नन्दनको कैसे देख आऊँ !

रति बाढी गोपाछ सों। हा हा ! हिर लों जान देहु प्रभु, पद परसित हों भाल सों॥ सँगकी सखी स्थाम सनमुख भई, मैं हि परी पसु-पाल सों। परबस देह, नेह अन्तर्गत, क्यों मिलों नयन-बिसाल सों॥

स्र

वहाँ संगकी सब सिवयाँ अपने-अपने हाथसे प्यारे कृष्ण और बलरामको प्रेमसे भोजन करा रही होंगी, हाय ! मैं ही अकेली यहाँ इस पशु-पालके पाले पड़ी छटपटा रही हूँ । भले ही यहाँ यह पराधीन देह तड़पा करे, हृदयके भीतर तो कृष्ण-प्रेमकी आग जलती ही रहेगी। उस आगको कौन बुझा सकता है !

पिय, जिन रोकिह अब जान दै।

हों, हिर-बिरह-जरी जाचित हों, इतनी बात मोहि दान दें॥ बेनु सुनों, बिहरत बन देखों, यह सुख हृदय सिरान दें। पुनि जो रुचै सोइ तू कीजै, साँच कहित हों आन दें॥ जो कछु कपट किये जाचित हों सुनिह कथा हित कान दें। मन कम बचन 'सूर' अपनो प्रन राखोंगी तन मन प्रान दें॥

3

कू

व

नाथ! अब मत रोको । अब तो मुझे तुम जाने ही दो। मैं कृष्णके विरहमें हाय! कबसे जल रही हूँ। तुमसे बस, एक ही दान माँगती हूँ, न दोगे क्या? वनमें उस वृन्दावन-विहारी गोपालको देख और उसकी बाँसुरी सुनकर मुझे अपना हृदय ठंडा कर लेने दो। इतना ही तुमसे चाहती हूँ। फिर जो तुम्हारे मनमें अविसो करना। यह मैं निष्कपट भावसे सौगन्द खाकर कहती हूँ। न जाने दोगे, तो भी अपना प्रण तो पूरा कहूँगी ही। तन, मन और प्राण भी देकर मैं प्यारे मदन-मोहनसे तो मिलूँगी ही। हा! कबतक तुम्हें समझाऊँ। मिलनकी अवधि ही टली जाती है। लो, यह देह ले ले। तुम्हारा दावा सिर्फ इसीपर है न १ सो, इस चामकी देहको सँभालकर रख लो। प्राण तो मेरे उस प्राण-प्रिय वजचन्द्रके ही चरणोंमें जाकर बसेंगे——



hली

यह

लती

一首 ही

कार आवे

गल-

1 न

वतक

यह

न्द्रवे

और

मिकी

कहँ लगि समुझाऊँ 'सूरज' सुनि, जाति मिलनकी औधि टरी। लेह सँभारि देह पिय, अपनी, बिन प्रानिन सब सौज धरी॥

प्रेमाधीरता रही भी यही करके-

चितवत हती झरोखे ठाड़ी, किये मिलन को साजु । 'सुरदास' तनु त्यागि छिनकमें तज्यो कन्त को राजु ॥ धन्य प्रेम-मूर्ति त्रजाङ्गने !

आत्यन्तिक विरहासिक्तमें धैर्यका भी धैर्य छूट जाता है। यह अवस्था ही कुछ ऐसी होती है। उस शरत्पूर्णिमाको, जब कालिन्दी-क्लपर श्रीकृष्णने बाँसुरी बजायी थी, ऐसी कौन त्रजवनिता थी जो खजन-परिजनोंके लाख रोकनेपर भी वहाँ जानेसे रुकी हो ? अहो ! वह प्रेमाधीरता !

> श्रीवज-रत्न प्राणधन हरिको, चल सखी ! चल, देखें सन्बर । कटम्बके तले नाचते, वेणु बजाते राधावर ॥ घनइयामकी ध्वनि सुन क्योंकर में चातकी धैर्य धारूँ ? क्यों न प्राण-प्यारेके ऊपर अपना तन-मन, धन वारूँ ?॥

> > -मधुप

कैसी खिंची जा रही हैं व्रजबालाएँ उस ओर!

सुनत चली वर्ज-वधू गीत-धुनि को मारग गहि। भवन-भीत, दुम-कुंज-पुंज कितहूँ अटकीं नहि॥ ते पुनि तेहि मग चलीं रँगीली तंजि गृह-संगम । पिंजरन तें उड़े, छुड़े नव-प्रेम-विहंगम ॥

#### प्रेम-योग

सावन-सरित न रूकै करों जो जतन कोड अति । कृष्ण हरे जिनके मन, ते क्यों रुकें अगम गति ?

-नन्ददास

और निर्दय-निठुर खजन-सम्बन्धियोंने जिन व्रज-बालाओंको किसी तरह काल-कोठिरयोंमें बंदकर रोक रखा था, उनकी दशा यह हुई-—

जे रुकि गईं घर अति अधीर गुनमय सरीर-बस ।
पुन्य-पाप-प्रारव्ध-रच्यो तन नाहिं पच्यो रस ॥
परम दुसह श्रीकृष्ण विरह-दुख व्याप्यो जिनमें।
कोटि बरस छिंग नरक भोगि अघ भुगते छिनमें॥
पुनि रंचक धिर ध्यान पीय परिरंभन दिय जब।
कोटि स्वर्ग-सुख भोगि छिनहिं मंगल कीनों सब॥

—नन्ददास

गो

अ त

उस एक क्षणकी विरह-ज्याकुलताका तिनक ध्यान तो करो। करोड़ों वर्षोंके दु:खोंका लय हो जाता है उस मिलन-उत्कण्ठामें, उस अतुल्रनीय प्रेमाधीरतामें। आह! कैसी होती होगी वह आतुरता! कितने प्रेमियोंके प्राण-पक्षी न उड़ा दिये होंगे उस दयाहीना अधीरताने। पर प्रेमी तो बिल होनेके अर्थ ही जीवन धारण करते हैं। ऐसे अधीर प्रेमातुर प्राणी कबतक जीवित रह सकते हैं ? व्यर्थ ही प्रेमातुरोंको दोष देते हो। कहाँतक बेचारे धैर्य धारण किये रहें। धैर्य की भी तो कोई हद होती है। बेचारे विरही अपने प्राण-विहङ्गमोंको कबतक बाँधकर रखे रहें। क्यों न उनके हाथोंसे छूटकर उड़ जार्य उनके छटपटाते हुए प्राण-पक्षी—

बहत दिनानकी अवधि आस-पास परे, खरे अरबरनि भरे हैं उठि जान कों; कहि-कहि आवन छबीले मन-भावन कौ, गहि-गहि राखित ही दै-दै सनमान कों। झुठी बतियानकी पत्यानी तें उदास हैकें, अब ना घिरत 'घनआनँद' निदान कों; अधर लगे हैं आनि करिकें पयान प्रान, चाहत चलन ए सँदेसो ले सुजानकों॥

इतना धीरज क्या कुछ कम है, जो इस बेचारी कृष्णानुरागिणी गोपिकाने वहाँतक सँदेसा ले जानेके लिये अपने आतुर प्राणोंको ओठोंपर कुछ देर तो ठहरा छिया ? अरे भाई ! प्रेमातुरोंको इतना ही बहुत है । अब भी प्रियतम चाहें तो उस अभागिनीके प्राणोंको अधरोंसे लौटाकर उसके हृदयमें पुन: बसा सकते हैं। प्यारे कृष्ण ! तिनक सुनो तो, वह क्या कह रही है। हाय री, प्रीति !

एक बिसासकी टेक गहें लगि आस रहे बिस प्रान बटोही। हो 'घनआनँद' जीवन-मूरि, दई कित प्यासन मारत मोही ॥

वस, अब और क्या कहूँ !

'हरीचन्द' एक व्रत नेम प्रेम ही कौ छीनों, रूपकी तिहारे, वज-भूप ! हों उपासी हों। ज्याय छै रे, प्रानिन बचाय छै लगाय अङ्क, एरे नन्दछाछ ! तेरी मोछ छई दासी हीं ॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ददास

भोंको नकी

ददास

तरो । ग्ठामें, रता

ोरता

हैं। र्थ ही

धेर्यः मोंको

जाय

als any of a little and the

# प्रेममें अनन्यता

To make the formal year

prince the me the the

भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें कहा है—

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥

अनन्यभावसे जो मेरा निरन्तर चिन्तन करते हैं, मेरी एकान्त उपासना करते हैं, उन नित्ययोग-युक्त पुरुषोंके योग और क्षेमको मैं स्वयं ही धारण करता हूँ । उनके साधन और साध्य—दोनोंकी ही मैं रक्षा करता हूँ, उनका सारा उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ; पर होनी चाहिये वह उपासना अनन्यभावेन ।

यह अनन्यभात्र है क्या वस्तु ? अनन्यता ऐसी कौन-सी महासाधना है, जिसपर स्त्रयं भगवान्का भी इतना अधिक विश्वास है ? जिस भावनाके द्वारा चराचर जगत्में एक ही प्रियतम दिखायी दे, उस एकको छोड़ दूसरेकी कल्पना भी न मनमें उठे, वही अनन्यता है । सुकवि ठाकुरने नीचेके पद्यमें अनन्यताकी कैसी विशद व्याख्या की है—

कानन दूसरो नाम सुनैं नहिं, एक ही रंग रँग्यों यह डोरो । धोखे हुँ दूसरो नाम कहै, रसना मुख बाँधि हलाहल बोरो ॥ 'ठाकुर' चित्तकी वृत्ति यही, हम कैसेहुँ टेक तजें नहिं भोरो । बावरी वे अँखियाँ जरि जायँ जेसाँवरो छाँडि निहारतीं गोरो ॥ जिनमें उस प्यारे साँवलेके लिये ठौर नहीं, जिन्होंने उसके स्यामरूपको अपना काजल नहीं बना लिया, जो उस काले रंगमें तल्लीन न होकर गोराईपर मर रही हैं, वे आँखें भी भला, कोई आँखें हैं! उनका तो फूट जाना ही अच्छा है! उन अभागिनी आँखोंको जरूर मोहकी आगमें जल जाना चाहिये।

बावरी वे अँखियाँ जरिजायँ जेसाँवरो छाँ हिनहारतीं गोरो॥ और, जिन आँखोंसे उस प्यारेको देख छिया, उनसे अब उसे छोड़ और किसे देखें—

न्त

में

भैं

ता

fì

स

नी

ड़ी

री

तुझे देखें तो फिर औरोंको किन आँखोंसे इम देखें ? ये आँखें फूट जायें गर्च इन आँखींसे इम देखें। श्रीरामचन्द्रजीके अनन्य भक्त गोसाई तुल्सीदासने भी बिनय-पत्रिकाके एक पदमें अपनी चञ्चल इन्द्रियोंको इसी भाँति अनन्यताकी दृढ़ डोरीसे कसकर बाँधा है। कहते हैं, मैं तो श्रीजानकी-जीवन रघुनाथजीपर बल्लि जाऊँगा । उनपर अपनेको न्योछावर कर दूँगा । सीतारामजीके चरणारविन्दोंको छोड़ अब मैं इधर-उधर भटकता न फिल्हेँगा, वहीं निश्चल हो जाऊँगा । हृदयमें कुछ ऐसी धारणा बँध गयी है कि श्रीरामके चरणोंसे विमुख होकर मैं खप्नमें भी अन्यत्र सुख न पा सक्रूँगा। कानोंसे किसी औरकी चर्चा न सुनूँगा और रसनासे किसी अन्यका गुण-गान न करूँगा। दूसरेकी ओर देखते हुए इन नेत्रोंको उधरसे मोड़ छँगा, केवल रामचन्द्र-की ही ओर चकोरकी नाई टक लगाकर देखा करूँगा। मस्तक भी केवल जानकी-रमणको ही झुकाऊँगा। प्रभुके साथ नाता जोड़कर और सर्वोसे नाता तोड़ दूँगा। इस सबका भारी भार उसीपर है, जिस

खामीका मैं अनन्य सेवक हो रहा हूँ । क्या वह दयाछ प्रभु मेरा सारा योग-क्षेम धारण न कर लेगा ? अब गोसाईजीकी ही सुधामयी वाणीमें इस अनन्यभावनाका आनन्द-रस लीजिये—

जानकी-जीवनकी बिल जैहों।
चित कहें, राम-सीय-पद परिहरि अब न कहूँ चिल जैहों॥
उपजी उर प्रतीति सुपनेहुँ सुख प्रभु-पद-विमुख न पैहों।
मन-समेत या तनके बासिन्ह इहै सिखावन देहों॥
श्रवनि और कथा निहं सुनिहों, रसना और न गैहों।
रोकिहों नयन बिलोकत औरिहं, सीस ईस ही नैहों॥
नातो-नेह नाथसों करि सब नातो-नेह बहैहों।
यह छर भार ताहि 'तुलसी' जग जाको दास कहेंहों॥

जिस प्रभुका अपनेको दास मान लिया, जिसके हम सब तरहसे गुलाम हो चुके, उसी एकको अब जानते और उसी एकको मानते हैं। वह चाहे जैसा हो, प्रेमीके लिये तो परमेश्वर ही है। उसके अवगुण भी गुण ही प्रतीत होते हैं। विष्णु भगवान् सद्गुणोंके कैसे निधान हैं, कैसे त्रिलोकैकसुन्दर हैं और कैसे अनुपम अद्वितीय हैं, पर अनन्योपासिका पार्वतीके हृदय-पटलपर तो इमशानवासी दिगम्बर शिवका ही चित्र खचित है। तपस्याकी मूर्ति भगवती शैलजाकी यह दद प्रतिज्ञा है कि—

जनम कोटि लगि रगर हमारी। बरउँ संभु नतु रहउँ कुँआँरी॥

—्तुरुसी

माना कि शङ्कर अवगुणोंके आगार हैं और विष्णु सर्व सद्गुणों-के सागर हैं, पर जिसमें जिसका मन अनन्यभावसे रम जाता है, उसका उसीसे काम है— तारा गीमें

महादेव अवगुन भवन बिष्नु सकल गुनधाम। जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेही सन काम॥

—्तुलसी

कृष्ण-रूप-रसकी मधुकरी गोपियोंने भी तो पण्डित-प्रवर उद्भवसे कुछ ऐसी ही बात प्रेम-विह्नल होकर कही थी——

उन्नो, मन मानेकी बात।
दाख छुहारा छाँडि अमृतफल विष-कीरा विष खात॥
जो चकोरकों दे कपूर कोउ, तिज कि भँगार अघात ?
मधुप करत घर कोरि काठमें बँभत कमलके पात॥
ज्यों पतंग हित जानि आपनो दीपकसों लपटात।
'सूरदास' जाको मन जासों, सोई ताहि सुहात॥

विषके कीड़ेको विष ही रुचिकर प्रतीत होता है। वह मूर्ख अमृत-जैसे मीठे फलोंको छोड़कर विष खाता है! चकोरको कितना ही कपूर चुगनेको दो, पर क्या वह अङ्गारोंको छोड़कर तुम्हारे कपूरसे कभी तृप्त होगा? अब पद्म-प्रेमी भ्रमरको छो। जो कठोर काठको भी कुरेद-कुरेदकर उसमें घर बना लेता है, वही कमलके कोमल कोशके भीतर सहज ही बँध जाता है। और, पतंगेके समान अन्धा और कौन होगा। वह मूढ़ सर्वस्व नष्ट कर देनेवाले दीपकको प्रेमालिङ्गन देनेके अर्थ अधीर हो दौड़ता है। इन वज्र-मूर्ख प्रेमियोंको क्या कहीं और सुयोग्य प्रेम-पात्र नहीं मिलते? मिला करें, पर उन्हें उनसे क्या प्रयोजन है। उनकी लगन तो उन्हींसे लग रही है। जिसका मन जिसमें लग जाता है, उसे वही सुहाता है। किववर विहारीने क्या अच्छा कहा है—

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

इसे नते

ाके सि हैं,

ह

बर

सी तें- अति अगाध, अति औथरो नदी कूप सर बाइ। सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाइ॥ नदी, कुआँ, तालाब, बावली आदि कुछ भी हो और वह भी चाहे अत्यन्त गहरा हो अथवा बिल्कुल ही छिछला; जिसकी प्यास जिस जलाशयसे बुझ जाय, वही उसके लिये समुद्र है।

आजादने भी खूब कहा है---

X

हुआ छैछा प मजनू, कोहकन शीरीं प सौदाई। मुहब्बत दिलका इक सौदा है, जिसकी जिससे बन आई॥

जब वहाँ दूसरेके लिये ठौर ही नहीं रहा, तब बताओ, कोई और उस भरे-पूरे मानसमें कैसे रमें । एक कृष्णानुरागिणी गोपिका उद्भवसे कहती है—

> नाहिंन रह्यों मनमें ठौर। नन्द-नन्दन अछत कैसे आनिये उर और॥ चलत, चितवत, दिवस जागत, सपन सोवत राति। हृदयतें वह स्याम-मूरति छिन न इत-उत जाति॥

> > <del>--</del>सूर

X

×

अब अनन्यताके इन दो दरजोंपर गौर कीजिये। पहला तो वह है कि 'कानन दूसरो नाम सुनैं निहं' या 'रोकिहों नैन विलोकत औरिहं' अथवा 'गरेंगी जीह जो कहीं और को हों' और दूसरा यह है कि 'हृदयतें वह स्याम-मूरित छिन न इत-उत जाति।।' उस मोहनकी विश्व-विमोहिनी मूर्तिको छोड़ कोई दूसरा ध्यानमें ही नहीं आता। एक-ही-एक है, दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ 'श्रवनित और क्या नहिं सुनिहों, रसना और न गैहों' का सवाल ही नहीं उठता ! अब तो यही अनुभवमें आता है कि—

सियाराममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥
—-तुल्सी

मीर दर्दने भी यही बात कही है—
जगमें आकर इधर-उधर देखा,
त् ही आया नज़र जिधर देखा।
चराचर जगत्में जो कुछ भी नज़र आ रहा है, वह सब अपने
प्यारेका ही तो रूप है। उसे छोड़ दूसरी तो कोई चीज़ ही नहीं। परा
अनन्यता यही है। परम अनन्यको सारी सृष्टि ही प्रियतममयी देख
पड़ती है। महाकिब देवकी श्याममयी सृष्टिपर यह कैसी सुन्दर सूक्ति है—

आैचक अगाध सिन्धु स्याहीको उमिं आयो,

तामें तीनो छोक वृद्धि गये एक संगमें;

कारे-कारे आखर लिखे जु कारे कागद

सु न्यारे किर बाँचे, कौन जाँचे चित भंगमें।

ऑखिनमें तिमिर अमावसकी रैनि जिमि,

जम्बूनद बुन्द जमुना-जल-तरंग में;

यों ही मन मेरो मेरे काम को न रह्यो माई,

स्याम रंग है किर समान्यो स्थाम रंगमें॥

सर्वत्र स्थामकी ही स्थामता समा गयी है। स्रष्टा स्थाम है और स्पृष्टि भी स्थाम है। कृष्णमें जगत् है और जगत्में कृष्ण है। प्रेममय पुरुष और प्रेममयी प्रकृतिको कौन भिन्न कर सकता है। जहाँ देखते हैं तहाँ स्थामकी ही स्थामता देखते हैं, ठाठकी ही ठाठी नजर आती है। उस ठाठकी ठाठीको देखनेवाठा भी ठाठ हो जाता है—

भी

यास

नोई

का

रू

ह

त

ह

स

Ĩ

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ७८ प्रेम-योग

> लाली मेरे लालकी जित देखूँ तित लाल। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल॥ ——कबीर

जिन नयनोंकी पुतिलयों में अपने प्यारेकी छिब खिंच गयी, उनमें पर-छिव कैसे अङ्कित हो सकती है ? निजत्वमें परत्वकी कल्पना कैसे की जा सकती है ? सरायको भरी हुई देखकर जैसे पिथक आप ही वहाँसे लौट जाता है, वैसे ही उस निजत्वमें परत्वकी रसाई नहीं हो सकती । रहीम कहते हैं —

प्रीतम-छिब नैनिन बसी पर-छिब कहाँ समाय। भरी सराय 'रहीम' छिल पियक आपु फिरि जाय॥

तथैव--

जिन आँखनमें तुव रूप बस्यो उनआँखिनसों अब देखिए का !

—हरिश्चन्द्र

जिन आँखोंमें प्रियतम रम रहा है, उनमें काजलकी रेख भी नहीं लगायी जा सकती। क्योंकि वहाँ प्यारा-ही-प्यारा समा रहा है, किसी और वस्तुके लिये ठौर ही नहीं। कबीर कहते हैं—

'कबिरा' काजर-रेखहू अब तौ दई न जाय। नैनिन प्रीतम रिम रहा दूजा कहाँ समाय॥ रहीमने भी इस साखीके स्वरमें अपना स्वर मिलाया है— अंजन दियौ तौ किरकिरी, सुरमा दियौ न जाय। जिन आँखिन सों हरि छख्यौ 'रहिमन' बिछ बिछ जाय॥ काजल या सुरमा तो साकार वस्तु है, उन अनुरागिनी आँखोंमें तो निराकार नींद भी नहीं हिराने पाती—

> आठ पहर चौंसठ घरी, मेरे और न कोय। नैना माहीं तू बसे नींदहि ठौर न होय॥

> > --कबीर

काजल देने या नींदके ठहरानेकी वहाँ ऐसी कोई जरूरत भी तो नहीं है। उन सबका अभाव तो प्रियतमके निवाससे ही पूरा हो जाता है। प्रियतम ही कलित कजल है और प्रियतम ही मीठी नींद है। कैसा ऊँचा तादात्म्य है इस प्रेमानन्यतामें!

× × × ×

अनन्य-त्रत असि-धारा-त्रतसे भी कठिन है। इस त्रतका त्रती एक पपीहा है। प्रेमी चातकका स्थान वस्तुतः प्रेम-जगत्में बहुत ऊँचा है। उसका प्रेम-पात्र उसपर क्रोधसे गरजता है, तरजता है, पत्थर बरसाता है और कभी-कभी तो बेचारेपर वन्न भी गिराता है, पर उस पक्षीकी अनन्यता देखो, अपने प्यारे मेघको छोड़ क्या उसने कभी किसी और-से प्रेमकी भीख माँगी है ?

> उपल बरिष गरजत तरिज, डारत कुलिस कठोर। चितव कि चातक मेघ तिज कबहुँ दूसरी ओर॥

--- तुल्सी

धन्य, चातक, धन्य!

नमें

कैसे

ही

हो

भी

सी

जियत न नाई नारि, चातक घन तजि दूसरिह। सुरसिरहूको बारि, मरत न माँगेउ भरध-जल॥

--- वुलसी

प्रेमास्पद अपने प्रेमीको कितना ही तिरस्कृत करे, उसके प्रति कितना ही उदासीन रहे, पर वह तो अनन्यभावसे अन्ततक यही कहता जायगा कि भैं तो उसी प्रियतमका हूँ, उसी एक प्राणाधारका कोई हूँ। वेचारा वह मर्माहत प्रेमी तो यही कहेगा—

तुमही गत हो, तुमही मत हो, तुमही पत हो अति दीननकी। नित प्रीति करो गुन-हीनिन सों यह रीति सुजान प्रवीननकी॥ बरसो 'घन आनँद' जीवनकों, सरसो सुधि चातक छीननकी। मृदु हो चितके पन पे इकके, निधि हो हितके, रुचि मीननकी॥

—आनन्द्रधन

वह सरल-हृद्य प्रेमी कुलिश-कठोर प्रेमास्पदके हृद्यको भी 'मृदुल' और 'प्रेम-निधि' ही कहता जायगा; क्योंकि उसकी गति, उसकी मित और उसकी पत वही एक है। उसके लिये जगत्में वही तो एक ठौर है। वह कहता है—

> मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै। जैसे उड़ि जहाज को पंछी पुनि जहाज पै आवै॥

> > ---सर

3

न

ब

रि

यह है सची प्रेमानन्यता।

1 74-



प्रति यही रका

दघन

भी

ाति,

वही

### प्रेमियोंका मत-मजहब

भला, प्रेमीका भी कोई मत-मजहब हुआ करता है! वह तो लामजहब या धर्मसे परे ही सुना गया है। यह बात तो नहीं है। उसका भी एक धर्म होता है, उसका भी एक पन्थ माना जाता है। पर वह धर्म, वह मजहब एकदम निराला, बिल्कुल विलक्षण होता है। उस पगलेके ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्ड तुम्हारे शास्त्रोंसे, तुम्हारे कुरानसे या तुम्हारी बाइबिलसे मेल खाते भी हैं और नहीं भी खाते। उसका नाम सब मजहबोंमें लिखा है, और किसीमें भी नहीं। एक साथ ही वह घोर नास्तिक और परम आस्तिक है। दीनदार भी है और बेदीन भी। उसकी शाही नजरमें, अकबरदिलीमें क्या मन्दिर, क्या मसजिद और क्या गिरजा सभी बराबर हैं। वह पण्डितोंका भी पण्डित है, मुल्लाओंका भी मुल्ला है, पाद-रियोंका भी पादरी है। कभी अपनी मस्तीमें वह यह गाने लगता है कि—

मका, मिदना, द्वारका, बद्दी औं केदार।
बिना प्रेम सब झूठ है, कहैं 'मलूक' बिचार॥
तो कभी उसी शानमें यह अलाप उठता है, कि—

मन मथुरा, दिल द्वारका, काया काशी जान।
दस द्वारेका देहरा, तामें पीव पिछान॥
उस मस्तरामकी रँगीली नजरमें तुम्हारे तीथोंकी, लो, यह हकीकत है। ठीक ही तो है, भाई!

प्रे॰ यो॰ ६—

प्रेम-योग

जब इरक़के दरियावमें होता नहीं गरक़ाव त्, गंगा बनारस द्वारका पनघट फिरा तो क्या हुआ ?

प्रेम-रसमें तो डूबता नहीं, गङ्गा-यमुनामें नहाता फिरता है! मूर्ख कहींका ! और, यही हाल पुरान-क़ुरानका भी है। दादूदयाल की साखी है—

> 'दादू' पाती पीवकी, बिरला बाँचे कोइ। बेद कुरान पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होइ॥

हो, सुना उस प्रियतमकी पत्रिका, वेद-शास्त्रों में पारङ्गत पण्डित भी नहीं पढ़ सकते। उस प्यारेका खत पढ़ लेना हर किसीका काम नहीं। क्या हुआ, जो तुम आज एक महामहोपाध्याय और शम्सुल उल्मा हो। उस पातीको तो प्यारे मित्र, एक प्रेमी ही बाँच सकता है, उस लिफाफेके अंदरका मर्मभरा मजमून तो एक आशिक ही भाप सकता है। प्रेम-विश्व-विद्यालयकी परीक्षामें उत्तीर्ण पण्डित तुम्हारे इन पण्डितों और मौलवियोंसे एकदम निराला होता है। रसखानिने कहा है—

शास्त्रन पढ़ि पण्डित भये, के मौलवी कुरान।
जुपै प्रेम जान्यों नहीं, कहा कियों रसखान॥
कबीरकी भी एक साखी है—

पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पण्डित हुआ न कोइ। ढाई अक्षर प्रेमका पढ़े सो पण्डित होइ॥

इस 'ढाई अक्षरी' परीक्षाका पास कर लेना कितनी टेढ़ी खीर है, इसे एक 'मरजीवा' प्रेमी ही जानता है। ये पण्डित, ये मुल्ले या ये पादरी उस प्रेम-पण्डितकी योग्यताको क्या जानें। ये लोग तो मत मजहबका रौला मचानेवाले हैं। बुल्लेशाहने क्या खूब कहा है— है ! याल-

ण्डित काम

कता भाप

म्सुल

इन

खीर क्रे या मतः कुज रोला पाया आलमा, कुज कागजाँ पाया झल । कुछ तो इन पण्डितोंके अपने वितण्डावादमें और कुछ किताबोंके झगड़ेमें वह प्यारा कोहनूर, वह हरि-हीरा खो गया है । अरे, हाँ !

मेरा हीरा हिरायगा कचरेमें।
कोइ प्रब कोइ पिच्छम हूँ है, कोइ पानी कोइ पथरेमें॥
कहाँ खोजते फिरते हो उसे, उस लापतेको ! न वह काशीमें
मिलेगा, न काबेमें। इन दोनों मकानोंमें तो एक झमेला ही नजर आता
है। अपने दिलसे किसी बेदिलने कहा है—

दिल, और कहीं ले चल, ये दैरो हरम छूटें, इन दोनों मकानोंमें झगड़ा नज़र आता है। मन्दिरमें भी झगड़ा और मसजिदमें भी झगड़ा! अब प्रेमी बेचारा कहाँ जाय, कहाँ रहे। उसे कहीं भी तो ठौर-ठिकाना नहीं। संतवर बुल्लेशाहने कहा है—

> धर्मसाला बिच धाड़वी रहंदे, ठाकुर-द्वारे ठग्ग। मसीतां बिच कोस्ती रहंदे, आसिक-रहन अलग्ग॥

धर्मशालामें डाकुओंने अड्डा जमा रखा है, बने हुए धर्म-धुरन्धरों-ने आसन जमा लिया है, ठाकुर-द्वारोंपर ठगोंने अपना अधिकार कर रखा है और मसजिदोंमें बदमाशोंकी तृती बोल रही है। इसोसे उस साईका आशिक अब इन सबसे अलग रहता है। उसे अपने प्यारे कृष्णका दर्शन किसी और ही ठाकुरद्वारेमें मिल रहा है। किसी और ही मसजिदमें वह नमाज पढ़ लिया करता है। वह एक साथ ही बुतपरस्त और खुदापरस्त है। हिंदू भी है और मुसल्मान भी है और इससे भी आगे कुछ और है। मतलब यह कि असलमें वह आशनापरस्त है, प्रेम-भगवान्का पुजारी है। 'सौदा' ने कहा है—

हिंदू हैं बुतपरस्त मुसल्माँ ख़ुदापरस्त ,
पूजूँ मैं उस किसीको जो हो आशनापरस्त ।
जफ़रने उसके धर्मको और भी साफ़ तौरसे खोळ दिया है—
मेरी मिल्छत है मुहब्बत, मेरा मज़हब इश्क है ,
ख़ाह हूँ मैं क़ाफिरोंमें, ख़ाह दींदारोंमें हूँ ।

य

H

हो

₹

जा

भाई! चाहे मुझे नास्तिकोंमें गिना छो, चाहे आस्तिकोंमें, मेरा मजहब तो बस इक है, मेरा धर्म तो बस प्रेम है। क्राफिर कहो या दीदार, मुझे कोई गिछा नहीं—

गाँ यूँ भी वाहवा है, और वूँ भी वाहवा है।

क्या मुसल्मान-महिला ताजको हिंदुओं के वेद-शास्त्रोंने अपनी ओर खींचकर उससे यह कहलाया था कि मैं हूँ तो मुगलानी पर अब हिंदुवानी होकर रहूँगी ? क्या उसका किसीने शुद्धि-संस्कार किया था? नहीं, कदापि नहीं, उसे तो प्रेमने ही इसलामके कूचेसे मोड़कर कृष्ण-पन्थकी फकीरनी बना दिया था । किसी धर्मने नहीं, बल्कि पित्रत्र प्रेमने उसे हिंदुवानी हो जानेको मजबूर किया था । कितनी गहरी लगन थी नन्द-नन्दनके साथ उस पगली ताजकी ! बलिहारी!

सुनो दिलजानी मेरे दिलकी कहानी, तुम— दस्त ही विकानी, बदनामी भी सहूँगी मैं। देव-प्जा ठानी ओ नमाज भी भुलानी, तजे— कलमा-कुरान सारे गुननि गहूँगी मैं॥ प्रेम-

मेरा

ो या

पनी

अब

थाः

कर

ल्क

ननी

री!

साँवला सलोना सिरताज सिर कुल्लेदार, तेरे नेह-दाधमें निदाध ज्यों दहूँगी मैं। नंदके कुमार, कुरबान तेरी सूरत पै, हों तो मुग़लानी, हिन्दुवानी है रहूँगी मैं॥

कुरवान हूँ तेरी साँवली स्रतपर, मेरे दिलजानी ! आज में तेरे प्यारे नामपर विक गयी हूँ । अब बदनामी हो तो होने दो । यहाँ बद-नामीकी ऐसी कुछ परवा नहीं है । अब मैं तेरी ही हूँ । तेरे ही प्रेमकी आगमें अब जल्हेंगी । मेरे प्राणोंसे भी प्यारे नन्दकुमार ! तेरी खातिर यह मुगलानी अब हिन्दुवानी होकर रहेगी । वह मतवाली मुगलानी म्र्ति-पूजा भी करेगी, जो कि इसलाममें सरासर कुफ है—

बुतपरस्ती<mark>को तो इसलाम नहीं कहते हैं।</mark> न कहें—

मातिकद कौन है 'मीर' ऐसी मुसल्मानीका ? वदनामी कैसी होगी, उसकी कोई चिन्ता नहीं । मस्त सर-मद कह गया है—

> सरमद कि बकूए-इश्क बदनाम शुदी, अज़दीने यहूद सूए-इसलाम शुदी, मालूम न शुद्द कि अज़ ख़ुदा वो अहमद, बरगश्ता, बसूए लडमनो राम शुदी।

अर्थात्, सरमद इक्तके क्चेमें—प्रेम-पन्थमें—पड़कर बदनाम हो गया, यहूदी दीन (पन्थ) छोड़कर इसलामकी ओर आया और फिर इसलामके खुदा और रस्लसे मुँह मोड़कर राम और लक्ष्मणके भक्तोंमें जा मिला। \*

<sup>\*</sup> पण्डित पद्मसिंह शर्मा।

धर्म-सामञ्जस्यका साक्षात्कार प्रेमी सरमदको यहीं हुआ । इसी गळीमें उस मस्त फकीरको---

तरीक मसज़िदो बुतख़ाना एक-सा सूझा।
प्रेमीके हृदयके भीतर ही मन्दिर और मसज़िदके नक्षशे खिंचे
रहते हैं। सारी खुदाई उसके सीनेके अंदर ही भरी रहती है—

शेखो बरहमन दैरो हरममें .
 हुँढ़ते हो क्या लाहासिल ?
मूँदके आँख़ें देखो तो है
 सारी ख़ुदाई सीनेमें।

---इन्शा

हाँ, तो प्रेमीकी नजरमें उसकी बदनामी भी नेकनामी ही है। मुबारक हो ऐसी बदनामी। किसी भूले-भटकेको प्रेमका पन्थ तो दिखा देती है। बदनामीके उस कूचेमें क्या तो मुगलानी और क्या हिन्दुवानी!

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

परमहंस मौछाना रूमने दिल खोलकर कहा है कि मेरे नजदीक प्रेमीका दरजा बहुत ऊँचा है। प्रेमीको न तो मक्के-मदीने जानेकी ही जरूरत है और न हज्ज करनेकी ही आवश्यकता है। नमाज पढ़ना भी उसे ऐसा छाजिमी नहीं है। जो उस प्रियतमकी प्यारी सूरतपर कुरबान हो चुका है, जिसकी सुन्दरतापर सारी दुनिया पतंगेकी तरह जान दे रही है वह तुम्हारे मक्के और नमाजसे बहुत आगे निकल गया है। प्रेमकी मस्तीमें झुकना ही उसकी नमाज है। उसका प्रेम-धर्म सब धमोंसे परे है।

अवधूत मौलाना रूम निस्सन्देह एक ऊँचे प्रेमी थे। कहते हैं

इसी

खिंचे

है। दिखा ानी!

दीक |नेकी |उना

तपा तरह

नेक् प्रेम-

ते हैं

कि उनकी अर्थीं साथ मुसल्मान, यहूदी और ईसाई सभी गये थे। यहूदी अपने धर्म-ग्रन्थ 'तौरेत' का पित्रत्र पाठ करते जाते थे और ईसाई पीछे-पीछे 'इंजील' सुनाते जाते थे। यहूदियों से पूछा गया कि मौलाना रूमसे तुम्हारा क्या सम्बन्ध था, तो उन्होंने मुसल्मानों से कहा कि तुम्हारा वह मुहम्मद था तो हमारा मूसा था और ईसाइयोंने यह जवाब दिया कि यदि वह तुम्हारा मुहम्मद और इनका मूसा था, तो हमारा वह ईसा था। \* उस खुदमस्त मौलानाको हम प्रेमका आबेह्यात क्यों न कहें, जो उन भाँति-भाँतिके नये-पुराने मजहबी थालों में भरा हुआ था।

मत-मजहब हो तो, भाई, इन प्रेम-मतत्राछोंके-जैसा हो, नहीं तो इस दुनियामें छामजहब, बिना धर्मके रहना ही अच्छा है। और सच पूछो तो हम सब हैं भी तबतक धर्मविहीन, जबतक समस्त धर्मोंमें व्याप्त प्रेम-रहस्यका हमें साक्षात्कार नहीं हो गया। प्रेमका मेद हम समझ जाय, तो फिर संसारभरके धर्मोंमें जाननेको रह ही क्या जाय? निरसन्देह 'अस्ति' और 'नास्ति' में प्रेमकर भेद छिपा हुआ है, हर चीज़में इस्कका ही मर्म समाया हुआ है—

कुक़र रीत क्या और सलाम रीत , हर एक रीतमें इस्क्रका राज़ है। इन सभी प्यालियोंमें प्रेमकी ही मदिरा लबालब भरी हुई है, सब सेजोंपर एक ही खामी सोया हुआ है—— सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय।

—कबीर

<sup>\*</sup> मौलाना रूम और उनका काव्य।

पर जब बाहरी बनावसे, ऊपरी शृंगारसे फुर्सत मिले, तब कहीं प्रेमका मेद खुले, घट-घटमें रमे हुए रामका दर्शन मिले। फँसे तो पड़े हो पाखण्ड-पूर्ण मत-मजहबोंके अहंकार-पंकमें और मिलना चाहते हो उस रामसे, जो केवल प्रेमका प्यासा और भावका मूख है! यह खूब रही! अरे, पहले उस प्रेम-प्यारेके दीदारके लिये तड़पना सीख लो, तब धर्म या मजहबकी बात करना। मछलीकी ऐसी प्रेमभरी तड़प ही उस प्यारेसे मिला सकेगी, मुक्तिका द्वार खोह सकेगी। बिना उसकी प्यारी झलक पाये मुक्ति कहाँ?

दिलदार सों जौलों न भेंट भई, तबलों तिरबो का कहावतु है ?
जिसके हृदयमें यह धारणा दृढ़ हो चुकी है कि—
निहं हिन्दू, निहं तुरक हम, निहं जैनी, अँगरेज।
सुमन सँवारत रहत नित कुञ्ज-बिहारी सेज॥
—भगवतासिक

वही अनन्य प्रेमी--

सब घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय। इस 'साखी' का ठीक-ठीक अर्थ छगा सकेगा। प्रिय-दर्शनके प्यासे कबीरने क्या अच्छा कहा है—

सबही तरुतर जायके सब फल लीनें चीख। फिर-फिर माँगत 'कबिर' है दर्सन ही की भीख॥

× × × ×

इस नीरस हृदयपर तो प्रेमियोंके मत-मजहबकी अनोखी तसबीर कुछ ऐसी खिंची हुई है— कहीं से तो मेलना

भूखा

लिये लीकी

लाका खोल

(सिक

बीर.

हाँ, हम सब पंथन तें न्यारे। लीनों गिह अब प्रेम-पंथ हम, और पंथ तिज, प्यारे! नायँ कराय सकें पट दरसन, दरसन, मोहन, तेरो। दिन दूनो नित कोन बढ़ावै या हिय माँझ अँधेरो॥

जाने दो, दर्शन-शास्त्रोंके झमेलेमें न पड़ो । तुम तो वैदिक ज्ञान प्राप्त करके आत्म-साक्षात्कार कर लो । उस 'अभेद' का मेद तुम्हें वेद ही बता सकोंगे । यह खूब कहा, भाई !

तो अभेद को भेद कहा ये बेद बापुरे जाने। वा झिलमिली झलक झाँकी को रहस कहा पहिचाने॥ तो सूत्र-ग्रन्थोंकी शरण लो। कोई लाभ ?

सूत्र-प्रनथ जे निहं निरवारत विरह-प्रनिथ, पिय, तेरी।
पिच तिनमें सुरझन सपनेहुँ निहं, उरझन बढ़त घनेरी॥
यही दशा स्मृतियोंकी भी है—

सब धर्मन तें परे धर्म जो शीतम-प्रेम-सगाई। ताकी धर्म-अधर्म-व्यवस्था कौन सुमृति करि पाई?

और, वर्णाश्रम-धर्मपर इस धर्म-विहीनके ये विचार हैं— जो तुव लिलत रूप को, लालन ! बरन-भेद निह पावे । ऐसे नीरस बरन-धर्मकों पालि कोन पिछतावे ॥ जोपे रस-आश्रम निह सेयो अति झीनो रँग-भीनों । नाहक आश्रम-धर्म साधिकें कोन धर्म हम कीनों ॥

सारांश यह कि-

याही तें सब वेद-विहित अरु छोक धर्महूँ त्यागे। तुव रस-छाक-छके 'हरि' अब तौ प्रेम-सुधा-रस-पागे॥

## प्रेमियोंकी अभिलाषाएँ

प्रेमी भी कैसे पागल होते हैं ! पहले तो वे कोई इच्छा करते ही नहीं, यदि कभी कोई कामना की भी तो वह एक अजीब पागलपनसे भरी होती है। कोई प्रेमी अपने प्यारेके बागमें फ़ल-पत्ती बनना चाहेगा, तो कोई उसकी गलीकी धूल बन जानेमें ही अपनेको महान् भाग्यवान् समझेगा। किसीके हृदयमें अपने निठुर प्रियतमको देखते-देखते ही प्राण त्याग कर देनेकी आग जल रही होगी, तो किसीके मनमें यह अभिलाघा रहती होगी कि प्रेमपात्रका पत्र, मरते समय, उसके मुँहमें तुलसी-दलकी जगहपर रख दिया जाय! कैसी अद्भुत और अनुपम अभिलाघाएँ हैं ! एक प्रेमीकी अभिलाघा देखिये। कहता है, यदि मरते समय मेरा प्यारा मित्र अपने हाथसे मेरे मुँहमें कुछ पानी चुआ दे, तो मौतकी कड़वाहटसे बढ़कर, मेरी समझमें, दुनियामें सचमुच कोई मीठा शर्बत नहीं है—

मुँहमें गर पानी चुआवे यार अपने हाथसे , मर्गकी तलख़ीसे शीरींतर कोई शर्बत नहीं।

— जौक

एक और हसरत बाक़ी है । वह यह कि— ऑर्खें मेरी तल्लुऑसे वह मल जाये तो अच्छा , यह हसरते पा बोस निकल जाये तो अच्छा ।

---ज़ौक

मरते दम भी अगर वह प्यारा आकर अपने तल्लओंसे मेरी ये अभागिनी आँखें मल जाय तो अच्छा हो। किसी तरह उसके पैर चूमने-की हसरत तो दिलसे निकल जाय। लाख करो, भाई ये सब तड़प-भरी हसरतें निकलनेकी नहीं। अपना ऐसा भाग्य कहाँ, जो उसे देखते-देखते मौतको छातीसे लगायँ। यहाँ यह सुख कहाँ कि——

प्रीतम देखत जो मिर जाउँ तौ, मैं बिल जाउँ, महादुख छूटै।

—प्रेमसखी

इससे, अब यह एक ही अभिलाषा है—— यह तन जारों छारके, कहों कि 'पवन उड़ाव।' मकु तेहि मारग उड़ि परे कंत धरे जहँ पाव॥

---जायसी

क्यों न इस देहको जलाकर भस्म कर दूँ और हवासे कह दूँ कि इस राखको तू उड़ा ले जा। शायद उड़ती-उड़ती कभी यह राख उस मार्गपर पड़ जाय, जहाँ वह प्रियतम अपने पैर रखता हो। उस साईके पैर चूम लेनेकी अपनी हसरत इसी तरह निकल सकती है! इतना भी जो न हो सका, तो, भाई, मुझे कूचए-यारमें, प्यारेकी गलीमें, कृपाकर दमन कर देना। बुलबुलकी क्रब्र उसकी प्यारी फुलवाड़ीमें ही बननी चाहिये। खूब!

दक्ष्म करना मुझको कूचए यारमें , क्रम बुलबुलकी बने गुलजारमें। टुक, चकोरकी अभिलाषा तो देखिये। उसके आग चुगनेका रहस्य आज किस खूबीके साथ खुल रहा है—

प आज किस खूबिक सीथ खुळ रहा ६—— चिनगी चुगत चकोर यों, भसम होय यह अंग।

लावें सिव निज भालपे, मिले पीव सिस संग॥

करते ।नसे

हेगा, वान् ही

यह हिमें

प्रमारते

दे, होई

तीक़

क्र

पिय सों मिलों भभूत बिन, सिस-सेखरके गात।
यहै बिचारि अँगारकों चाहि चकोर चबात॥
धन्य है चाही चकोरकी चाहको!

× × × ×

अब कुछ कृष्ण-प्रेमोन्मत्तोंकी अछौिकक अभिलाषाएँ देखिये। बादशाह-वंशकी ठसक छोड़ देनेवाले रसिक रसखानि, सुनिये क्या कहते हैं—

मानुष हों तो वही 'रसखानि' बसीं बज-गोकुळ-गाँवके ग्वारन। जो पसु हों तो, कहा बसु मेरो, चरों नित नन्दकी धेनु मझारन॥ पाहन हों तो, वही गिरिको, जो धरयो कर छत्र पुरन्दर-धारन। जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिन्दी कूलकदंबकी डारन॥

3

और तो और, आप पाषाणतक होना चाहते हैं ! प्यारे कृष्णके कर-कमलका मृदु स्पर्श मिलना चाहिये, फिर वह चाहे किसी तरह मिले। गोवर्धनगिरिकी शिलाओंका अहोभाग्य ! क्यों न रसखानिके सरस हृदयमें यह मधुमयी अभिलाषा अंकुरित हो—

पाइन हों तो वहीं गिरिकों, जो धरयों कर छत्र पुरन्दर-धारन। कृष्णगढ़ाधीरा भक्तवर नागरीदासजीकी भी कतिपय अनोखी अभिलाषाएँ हैं। देखिये, उनमें कितनी उत्कट उत्कण्ठा है—

कब वृन्दावन-धरनिमें चरन परेंगे जाय।
लौटि धूरि धरि सीस पै कछु मुख़हूमें पाय॥
पिक, केकी, कोकिल, कुहुक, बन्दर-वृन्द अपार।
ऐसे तरु लखि निकट कब मिलिहीं बाँह पसार॥
कबै झुकत मो ओर कों ऐहैं मदगज-चाल।
गर-बाहीं दीने दोऊ प्रिया नवल नँदलाल॥

कब दुखदायी होयगो मोकों बिरह अपार।
रोय-रोय उठि दौरिहों किह-किह नन्द-कुमार॥
नैन द़वें, जल धार बह, छिन-छिन लेत उसाँस।
रैनि अँधेरी डोलिहों गावत जुगल उपास॥
चरन छिदत काँटेन तें स्ववत रुधिर, सुध नाहिं।
पूँछत हों फिरि हों तहाँ, खग मृग तरु बन माहिं॥
हेरत टेरत डोलिहों किह-किह स्याम सुजान।
फिरत-गिरत बन सधनमें योंहीं छुटिहें प्रान॥

आत्यन्तिक विरह्की कैसी विशद वर्णना है! प्रेमके कैसे भव्य भाव हैं! कैसी अन्टी अभिलाषाएँ हैं! इसे कहते हैं विरह-वेदनाकी पुनीत धारा । त्रिताप-सन्तप्त प्राणियो! पखार लो इस धवल धारामें अपने-अपने अंग।ऐसी खर्गीय दिव्य धाराको बहानेवाले विरही नागरी-दासको धन्य है!ऐसी ही अमन्द अभिलाषाएँ रसिकवर लिलतिकशोरी-जीकी भी हैं। वह भी मस्त होकर, नागरीदासके सरस खरमें, अपना खर मिला रहे हैं: सुनिये—

कर्ँब-कुंज ह्वेहों कबे श्रीवृन्दावन माहँ।
'लिलतिकशोरी' लाड़िले बिहरेंगे तेहि छाहँ॥
सुमन-वाटिका विपिनमें, ह्वेहों कब में फूल।
कोमल कर दोउ भावते धिरहें बीनि दुकूल॥
मिलिहें कब अँग छार ह्वे, श्रीवन-बीथिन-धूरि।
पिरहें पद-पंकज बिमल मेरे जीवन-मूरि॥
कब कालिन्दी-कूलकी ह्वेहों तरुवर-डार।
'लिलतिकशोरी' लाड़िले झुलिहें झुला डार॥

अहा ! ऊपरकी इन परम पावन पंक्तियों में प्रेमोन्मत्त भक्त प्रकृतिके

वये । क्या

णके तरह निके

ोखी

अणु-परमाणुके साथ तन्मय होकर अपने प्रियतमकी कैसी उत्किण्ति उपासना कर रहा है! भावुकजन प्रकृतिको अपने उपास्यके रूपमें देखते हैं। उनका प्रेमादर्श प्रकृतिमें ओतप्रोत रहता है। प्रेमी धूल, पवन, बृक्ष, छता, फूछ-फछ, चकोर, मोर आदि सब कुछ बननेको तैया है, पर शर्त यह है कि वे सब उसे उसके प्रियतमके मिछनमें सहायक और साधक हों। अस्तु, छितिकिशोरीजीकी यह भी क्या अच्छी अभि छाषा है। आप कहते हैं—

जमुना-पुलिन-कुंज गहवर की

कोकिल है द्रुम कूक मचाऊँ।

पद-पंकज-प्रिय लाल मधुप है

मधुरे मधुरे गुंज सुनाऊँ॥

कूकर है बन-बीथिन डोलीं,

बचे सीथ संतनके पाऊँ।

'ललितिकसोरी' आस यही मम

वज-रज तिज द्यिन अनत न जाऊँ॥

'जो खग हों तो बसेरो करीं मिलि कालिन्दी कूल कदंबकी डारन'—

कामनासे 'जमुना-पुलिन-कुंज-गहवरकी कोकिल है द्रुम कूक मचाउँ' इस अभिलाषाका कैसा सुन्दर मिलन हुआ है। धन्य है व्रजरजकों कौन अभागा उस पतित-पात्रन रजको छोड़कर अब अन्यत्र भटको जायगा ? हठीले हठीने भी उस प्यारे कुँवर कान्हसे व्रजका चिरती सम्बन्ध माँगा है। कहते हैं—

तृन कीजे रावरेई गोकुछ-नगर की ॥

कण्ठित

रूपों धूल,

तैया(

हायक

अभि

न'—

चाउ नको !

गटकाने

रन्तन

अहा ! कैसी अतुल्रनीय अभिलाषा है—

पसु कीजे महाराज नन्दके बगर को;

नर कीजे तौन जोन 'राधे राधे' नाम रटै,

तरु कीजे बर कूल कालिन्दी-कगर को।

इतने पे जोई कछु कीजिये कुँवर कान्ह!

राखिए न आन फेरि 'हठी' के झगर को;

गोपी-पद-पंकज-पराग कीजै, महाराज! तृन कीजे रावरेई गोकुल-नगर को ॥

ओड़छेके न्यास बाबा भी कुछ ऐसा ही अभिलाष-राग अलाप रहे हैं। उनके इस संगीतमें उस्कण्ठा और उन्मत्तताका कैसा मधुर मिलन हुआ है—

ऐसो कब करिहों मन मेरो।

कर करवा हरवा गुंजन को कुंजन माहि बसेरो॥

भूख लगे तब माँगि खाउँगो, गिनौ ना साँझ सबेरो।

ब्रज-बासिनके टूक जूँठ अरु घर-घर छाल्र-महेरो॥

हे नाथ ! मेरा मन ऐसा कब कर दोगे, जब हाथमें तो होगा माटीका करवा और गलेमें पड़ी होगी गुंजाओंकी माळा । कब कुंजोंमें बसेरा लेता और व्रज-वासियोंके जूठे टुकड़े खाता फिरूँगा ! जब भूख लगेगी, तब घर-घरसे छाछ-महेरी माँग लिया करूँगा । फिर क्या साँझ और क्या सबेरा । सिर्फ एक माठीका करवा ही अब आपकी सारी सम्पत्ति होगी । इस फक्रीरीमें भी गजबकी शाहंशाही है । व्यासजीके भाग्यको धन्य है !

तीन गाँठ कौपीनमें, बिन भाजी बिन नौन।

'तुल्रसी' मन सन्तोष जो, इन्द्र बापुरो कौन॥

रिसक-वर सहचिरशरणकी भी एक उत्कण्ठापूर्ण लालसा देखते

चिल्रिये। इन शब्दोंमें कितनी व्याकुलता और अधीरता है—

छिति-पित लेत मोल पसु-पिच्छन, इहि बिधि कबै लहौंगे?

रिब-दुहिता सुर-सिरत भूमि जिमि रस उर कबै बहौंगे?

पकरत मृंग कीटकों जैसे, तैसे कबै गहौंगे?

'सहचिर-सरन' मराल मान-सर मन इमि कबै रहौंगे?

प्यारे, लो, आज बता तो दो, मुझे उस तरह कभी खरीदोगे— मुफ्त ही सही — जिस तरह राजा पशु-पक्षियोंको मोल लिया करता है, जैसे यमुना और गङ्गा निरन्तर भूमिपर बहती रहती हैं, वैसे ही क्या कभी तुम अपना प्रेम-रस मेरे पाषाणवत् हृद्यपर बहाओगे? अच्छा, यह सब रहने दो, मुझे तुम वैसे कब पकड़ लोगे, जैसे किसी कीटको एक भृंग पकड़ लेता है? प्यारे, मानसरोवरमें जैसे हंस क्रीड़ा करता है, वैसे तुम मेरे इस मानसमें कभी विहार करोगे?

देखें, इस जन्ममें कभी वह वृन्दावनविहारी हमारे मानसमें विहार करता है या नहीं। मन तो यह कहता है, पर करें क्या ?

हैं बनमाल हियें लिगये, अरु हैं मुरली अधरा-रसु लीजें ?

—मतिराम

पर वनमाल और मुरली हम हों कैसे ! वंशीका तप तो और भी महाकठिन है । उसका त्याग जगत्-प्रसिद्ध है । तिनक देखिये तो उस बाँसकी पोरके तपका प्रखर प्रताप——

मुरली गति विपरीति कराई। तिहूँ भुवन भरि नाद समान्यौ राधा-रमन बजाई॥ बछरा थन नाहीं मुख परसत, चरन नहीं तृन धेनु। जमुना उलटी धार चली बहि, पवन थिकत सुनि बेनु॥ बिहवल भये नाहिं सुधि काहू, सुर-गंधर्वं नर-नारि। 'सूरदास' सब चिकत जहाँ-तहँ व्रज-जुवतिन-सुखकारि॥

सो, 'ह्वे सुरली अधरा-रसु लीजे' या 'ह्वे वनमाल हियें लिगये' बड़ी ही कठिन साधनाकी अभिलाषा है। प्रेमकी सदा धधकती हुई आगने ही बाँसुरीको इस दरजेपर पहुँचाया है। क्यों न उसके रागः प्रियतमकी प्रेम-सुधाका पान किया करें?

अब तो, भाई, हमारा हठी मन प्रेमी हरिश्चन्द्रके साथ वह अभिलाषा करनेको अधीर हो रहा है कि—

बोल्यों करें नूपुर स्रोननके निकट सदा,
पदतल माहिं मन मेरो बिहरचों करें;
बाज्यों करें बंसी-धुनि पूरि रोम-रोम मुख
मन मुसुकानि मंद मनहिं हरचों करें॥
'हरीचंद' चलनि मुरनि बतरानि चित
छाई रहें छिब जुग दगनि भरचों करें;
प्रानहूँतें प्यारों रहें प्यारों तू सदाई प्यारें!
पीत-पट सदा हीय बीच फहरचों करें॥

इसी एक भव्य भावनामें मस्त होकर अब जीवनके शेष दिन व्यतीत करेंगे, और किसी दिन यह अभिलाष-गीत गाते-गाते ही इस दुनियासे कूच कर जायुँगे—

> कदँबकी छाहँ हो, जमुनाका तट हो। अधर मुरली हो, माथेपर मुकट हो॥

प्रे॰ यो॰ ७-

**त्रता** 

ही हो

च्छा,

टको

ि है,

हार

तराम और

तो

### व्रेम-योग

हों आप इक बाँकी अदासे। खडे हो मौजे हवासे॥ मुकट झोंकेमें गरदन दुलककर पीत-पटपर। रह जायँ ये आँखें मुकटपर ॥ दशालेकी एवज हो वजकी वह धूल। सिंगारके वे उतरे हए जलनेको लकडी वजके बनकी। छिडक दी जाय धूली या सदनकी॥ तौर हो अंजाम इस तुम्हारा नाम हो. औ. काम मेरा ॥

कैसी अनुपम और अनुभवगम्य अभिलाष है ! 'गिरै गरक ढुलककर पीत-पटपर।खुली रह जायँ ये आँखें सुकटपर॥'—उफ़!झ़ ढृदयस्पर्शी भावका अनुभव प्रेमी भावुकने कितनी गहरी भक्तिभावनाहे किया होगा। अभिलाषा कोई हो तो बस ऐसी। वाह!

> गिरे गरदन दुलककर पीत-पटपर। खुली रह जायँ ये आँखें मुकटपर॥ × × × ×

हे नाथ ! इस त्रिताप-सन्तप्त संसारमें मुझे भेज ही रहे हो, वे मुझे मेरा मनोवाञ्छित जीवन प्रदान करो । कैसा जीवन ? ऐसा-

> बद्धेनाञ्जिक्ता नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयनेनोद्गीर्णवाष्पाम्बुना । नित्यं त्वचरणारिवन्द्युगलध्यानामृतास्वादिना-मस्माकं सरसीरुहाक्ष सततं सम्पद्यतां जीवितम् ॥

हे कमलनयन ! मेरे दोनों हाथ बँघे हुए हों, मस्तक झुका है।

और सारे शरीरमें रोमाञ्च हो रहा हो, अंग-प्रत्यंग पुलकित हो रहा हो, गद्भद कण्ठसे प्रार्थना करता होऊँ और नेत्रोंसे आँसुओंकी वर्षा हो रही हो । तुम्हारे युगल चरण-कमलोंके ध्यानामृतका नित्य ही पान करता होऊँ । प्रभो ! मेरी यही एकमात्र प्रार्थना है । ऐसा जीवन मुझे सतत प्रदान करो । यदि ऐसा जीवन देनेमें कुछ कृपणता करनी है, तो उस समय तो अवश्य ही अपनी एक प्यारी झलक दिखा देना, जब ये प्राणपक्षी इस नवद्वारके पींजड़ेको छोड़कर उड़ने लगें । बस, प्यारे !

निकल जाय दम तेरे कदमोंके नीचे, यही दिलकी हसरत, यही आरज़ू है।

जीवन हो तो वैसा, और मृत्यु हो तो ऐसी। तुम्हारी उस प्यारी अलकपर खुळी रह जायँ, या यों ही खुळी रह जायँ—ये प्यारी आँखें खुळी तो रहेंगी ही—तुम्हें देखती हुई खुळी रहेंगी या तुम्हें एक निगाह देख लेनेकी हसरतमें खुळी रहेंगी। हाँ, सच तो कहते हैं—

आँखें जो खुल रही हैं मरनेके बाद मेरी, हसरत य थी कि उनको मैं एक निगाह देखूँ।

—मीर

हाँ, एक यही हसरत थी, सो यह भी दिल्से न निकल सकी, दिलकी दिल्हीमें रही । इसीसे ये हसरत-भरी आँखें खुल रही हैं । सच मानो, मेरे प्यारे जीवितेश्वर !

बिना, प्रान-प्यारे ! भये दरस तुम्हारे हाय, देखि लीजो आँखें ये खुली ही रहि जायँगी ॥ देखना है, तुम कभी मेरी कोई अभिलाषा पूरी करते हो या नहीं।

हो, ते ऐसा-

गरदन

क्त ! इस

वनासे

त हो।

डॉं० राम स्वितिष्ठं by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri की रमृति में सादर भेंट— हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य प्रेम-ज्याधि

सचमुच प्रेम एक दुस्साध्य रोग है। इक्क एक बुरी बला है। तो भी इस रोगके रोगी, न जाने क्यों भाग्यवान् कहे जाते हैं। पगले प्रेमी तो इस रोग-राजका खागत करते देखे गये हैं। कहते हैं कि खुशिकस्मत ही इस दर्दका मजा जानता है। घर

भी

मार

का

सम

को

नहीं इस्क्रका दर्द लज़्जतसे ख़ाली, जिसे ज़ौक है वह मज़ा जानता है।

प्रेमकी ही भाँति यह प्रेम-ज्याधि भी अकथनीय है, केवल अनुभवगम्य है। यह तो मजेके साथ सहनेकी पीड़ा है, कहनेकी नहीं। मन-ही-मन इस मर्जकी पीर उठा करती है। इस रोगके नामी रोगी बोधा कह ही गये हैं—

सहते ही बनें, कहते न बनें, मन-ही-मन पीर पिरैबो करें। इसीसे तो यह लज्जतदार है। महाकवि शेली भी तो प्रेम-पीड़ाको मधुर बतलाता है——

Love's pain is very sweet.

प्रेमकी वेदना बड़ी मीठी होती है। इस रांगकी प्यारी मिठास-को कामान्य जन क्या जानें ? यह दुनियादारोंके हिस्सेकी चीज नहीं है। इस दर्दके भेदको वे समझ ही न सकेंगे। प्रेमके दिली दीवाने ही इस कसकको जानते हैं। प्रीतिकी प्रतिमा मीरा गाती है—

> हे री, मैं तो प्रेम-दिवानी मेरा दरद न जानै कोय। अरी, मैं प्रेममें पगली हो गयी हूँ। प्रेमके रोगने मेरे रोम-रोममें

> > CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

धर कर लिया है। पर क्या कहूँ, ये सब लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। हाय! मेरे दर्दका जाननेहारा इस मतलबी दुनियामें कोई भी नहीं। सच है, घायलका हाल घायल ही जानता है। लगनका मारा ही प्रेमके रोगीके साथ हमदर्दी दिखाता है—

> घायलकी गति घायल जानै, की जिन लाई होय। जौहरिकी गति जौहरि जानै, कि जिन जौहर होय॥

इसपर सूरकी सरस सूक्ति है—

ते

ल

ती मी

म-

7-

शं

देखों सकल बिचारि सखी, जिय बिछुरनको दुखन्यारो । जाहि लगे सोई पै जानै, प्रेम-बान अनियारो ॥

अनुभवी बोघा भी यही कह रहे हैं--

प्रसव-पीर बंध्या का जाने झलकन पहिरी पीरी। दिल जाने के दिलवर जाने दिलकी दरद लगी री॥

प्रेमके हरे घावकी वेदना वही जान सकेगा जो उससे कभी घायल हुआ होगा—

प्रेम-घाव-दुख जान न कोई। जेहि लागे जाने पे सोई॥

जिसके जिगरपर एक नासूर होगा, वही दिलके जख़्मको समझ सकेगा—

वहीं समझेगा मेरे ज़ख़्मे दिलको , जिगर पर जिसके इक नासूर होगा। अच्छा, आख़िर यह रोग है क्या े कोई प्रेमी ही बता दे, इसके क्या लक्षण हैं े रोगीको तो ज़रूर इसका पता होगा। मरीज़-को तो अपना यह मर्ज बता देना चाहिये। कहो, भाई, यह कैसा होता है ? तुम तो इस रोगके अनुभवी हो न ? फिर बताते क्यों नहीं ? ऐं ! क्या कहा कि—

छाती जला करें हैं सोज़े दरूँ बलासे, एक आग-सी लगी है, क्या जानिये कि क्या है!

—मीर

नि

ही

व्य

वा

द

क्या जानूँ कि क्या है। अन्दर-ही-अन्दर सुलगती हुई आगसे छाती जलती रहती है जिगरमें जैसे एक आग-सी लगी है। कह नहीं सकता कि यह क्या बला है। लो, सुन लिया १ मरीज साहब खुद ही परेशान हैं! एक आग-सी सीनेमें लगी है,—बस, इतना ही वह अपने रोगका लक्षण बतला सके हैं। फिर पूछा तो कुछ कह न सके। दिलपर हाथ रखकर बस रो दिया——

प्छा जो मैंने दर्दें मुहब्बतसे 'मीर' को , रख हाथ उसने दिल पै दुक इक अपने रो दिया।

कोई होशियार हकीम या कुशल किवराज समझा सके तो हमें समझा दे कि आख़िर यह सीनेकी आग है क्या बला! शायद ही कोई ठीक-ठीक समझा सके। हमें तो आशा नहीं। कबीरदासजी तो इन वैध-हकीमोंसे बिल्कुल निराश हैं—

> 'कबिरा' बैद बुलाइया, पकरि के देखी बाहूँ। वैद न वेदन जानई, करक करेजे माहूँ॥

रोगीको देखनेके लिये वैद्य बुलाया गया । उसने आकर नाई देखी । रोगके लक्षण मिलाये । पर वह बेचारा किसी सुलझे हुए नतीजेपर पहुँच न सका । रोगका जब वह निदान ही निश्चित न कर सका, तब उपचार क्या पत्थर करता ! कलेजेकी कड़कका क्या निदान होना चाहिये, यह उसकी बुद्धिसे बाहरकी बात थी। करते ही क्या, अपना-सा मुँह लिये वैद्यराज महोदय वहाँसे चल दिये।

यों

से

₹

ब

× × × ×

क्यों वे लोग बार-बार रोगीको तंग करते हैं ? उसकी व्यथा जानकर वे क्या करेंगे ? व्यर्थ ही वे मूर्ख उसकी व्यथाके बारेमें पूछ रहे हैं—

बावरे हैं बज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कीन व्यथा है। यह भी मठा कोई बात है! अरे— नहिं रोगी बताइहै रोगहिं जो, सखी, बापुरो वैंद कहा करिहै?

पूछनेका यही कारण है कि रोगका ठीक-ठीक पता चल जाय और तब उसका कुछ इलाज किया जाय। यह खूब रही। इलाज तभी न किया जायगा, जब वह अपने रोगका इलाज कराना चाहेगा। दवासे तो वह कोसों दूर भागता है। कहता है——

तेरे इरक़ने दिलमें जो दर्द दिया, तो कुछ उससे मज़ा मैंने ऐसा लिया; न करूँ, न करूँ, न करूँ, मैं दवा, मैंने खाई है अब तो दवाकी क्रसम।

—ननीर

लो, करो इलाज। जिसने दवा न लेनेकी क्रसम खा ली है, उसका क्या इलाज करोगे? दूसरे यह इलाज कुछ काम भी तो न देगा। यह जानते हो या नहीं कि—

प्रेम-बान जेहि लागिया, औषध लगत न ताहि। सिसकि-सिसकि मरि-मरि जियै, उठै कराहि कराहि॥ —कशीर इन सारी दवाइयोंसे तो रोग और बढ़ेगा ही--
मरज़ बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की।
अथवा---

उपजी प्रेम-पीर जेहि आई। परबोधत होइ अधिक सो जाई॥

लिहाजा हकीम साहबसे तो अब यही कह दिया जाय कि— जाहु बैद घर आपने, तेरा किया न होय। जिन या वेदन निर्माई, भला करेगा सोय॥

-- कबीर

प्रेम-पीर अतिही विकल, कल न परत दिन रैन। सुन्दर स्याम सुरूप बिन 'दया' लहति नहिं चैन॥

वैद्य महाराजसे यह भी पूछ लिया जाय कि-

बीमारे इङ्क्रका जो न तुझसे हुआ इलाज; कह, ऐ तबीब! तूही कि फिर तेरा क्या इलाज?

हकीम भी कैसा बेवकूफ़ है। प्रेमके रोगीको, छो, बुझा हुआ पानी देता है! मरीजका तो, भाई, दिल ही जिन्दगीसे बुझा हुआ है—

पानी, तबीब, देहैं हमें क्या बुझा हुआ! है दिल ही ज़िन्दगीसे हमारा बुझा हुआ॥

—जोक्र

अब इन अनाड़ी वैद्योंसे, इन नीम हकीमोंसे काम न चलेगा। उस रोगीका इलाज तो एक वहीं कर सकेगा, जिसने उसके हृदयमें यह रोग-राज उत्पन्न किया है। रोगी कबसे चिल्ला रहा है, पर कोई सुनता ही नहीं। सुनो, वह क्या कहता है—

ना वह मिले न में सुखी, कहु क्यों जीवन होय। जिन मुझको घायल किया, मेरी ट्रारू सोय॥

—दादूदयाल

सो अब कोई उस निठुरसे जाकर कह दे कि— हा हा ! दीन जानि वाकी वीनती ये लीजै मानि, दीजै आनि औषध वियोग रोग-राजकी।

—आनन्दधन

अरे, वह दवा देना क्या जाने। वह क्या इलाज करेगा। खैर, उसे ही बुला लो। पर पीछे रोगी यही कहेगा कि—

पहले नमक छिड़ककर ज़ल्मोंको कसके बाँधा , टाँका लगा-लगाकर फिर खोल-खोल डाला।

कुछ भी कहे, पर आराम उसे इसी इलाजसे मिलेगा। प्रेमके रोगका उस प्यारेके ही पास नुस्खा है। वही रोगका कारण है, वही वैद्य है और वही औषध भी है। महाकिव बिहारी ही लक्ष्यतक पहुँचे हैं। कहते हैं—

में लिख नारी-ज्ञानु, किर राख्यो निरधारु यह।
वहर्ड रोग-निदानु, वहै बैद, औषधि वहै॥
प्रम-पगली मीरा भी अपने प्यारे साँवले वैद्यसे ही अपने रोगराजकी चिकित्सा कराना चाहती है। हाँ, उस बेचारीका इलाज
और कौन करेगा?

आ

T

दरदकी मारी बन-बन डोलूँ, बैद मिला नहिं कोय । मीराकी तबपीर मिटैगी, जब बैद सँवलिया होय ॥

× × × ×

उस गरीबके कलेजेके अन्दर एक घाव हो गया है। पर उस-पर मरहम लगाना भी मना है, भले ही वह नासूर बन जाय— चेस-योग

अय मेरे जख़मेजिगर ! नासर बनना है तो बनः क्या कहूँ इस जुरुमपर मरहम लगाना है मना।

पडा-पडा बेचैनीसे बस कराहता रहता है। अच्छा तो हो सकता है, पर है उस मनमौजी वैद्यके हाथकी बात । कौन वैद्य ? अरे, वही प्यारा साँवला वैद्य । प्रेमकी सेजपर उस घायलको लिटा-कर यदि वह वैद्य अपने सुन्दर रूपकी आँचसे उसके घावको सेंक दे, और अपनी बरौनियोंकी सूई लेकर आँखोंके लाल डोरेसे टाँके लगा दे, तो उसका ज़रूमेजिगर उसी वक्त ठीक हो जाय । और वैद महाराज ही उसे अपने लावण्यका मधुर हलुवा भी खिलाते जायँ, तब कहीं उसे उस इलाजसे आराम मिलेगा। अब आप रसिकवर सहचरिशरणजीकी सुधामयी वाणीमें इस सुन्दर भावको सुनिये—

H

र

f

ú

a

5

उरमें घाव रूपसों सेंकै, हितकी सेज बिछावै! दग-डोरे, सुइयाँ बर बरुनी, टाँके ठीक लगावै॥ मधुर सिचक्कन अंग-अंग-छवि-हलुवा सरस खवावे। स्याम तबीब इलाज करें जब, तब घायल सचु पावे ॥

वह साँवले हकीम साहब अब भी तरारीफ़ न लाये, तो फिर रोगीके बचनेकी कोई आशा नहीं।

दिलकी बीमारीमें एक सबसे बड़ी आफ़त तो, जनाब, यह है कि बेचारे रोगीको कोई तसल्ली देने भी तो नहीं आता । हाँ, कभी-कभी कोई खबर लेने आते हैं, तो सिर्फ़ दो-अफ़सोस और रोना। इस बीमारीमें किसीने साथ दिया है, तो बस इन्हीं दो दिली दोस्तोंने। जौक़ने क्या अच्छा कहा है--

कभी अफ़सोस है आता, कभी रोना आता, दिखे बीमारके हैं दो ही अयादतवाले। अमीरने इसका समर्थन किया है—

हो

ग्र-क

के

द्य

Ψ̈́,

त्रर

S.

1-

'अमीर' आया जो वक्तेबद तो सबने राह ली अपनी; हज़ारों सैकड़ोंमें ददींग़म दो आशनाँ ठहरे।

अक्षसोस और रोना कहा या दर्दीगम कहो, हैं दो ही इस मरीज़के सच्चे साथी । दर्द दर्दका साथी भी है और उसकी दवा भी है। दर्द ही दर्दकी दवा है। दर्द जब हदसे गुज़र जाता है, तब वह खुद ही दवाका काम कर जाता है—

द्र्वका हदसे गुज़र जाना है दवा हो जाना।
दर्दकी किससे उपमा दें ! दर्द, बस, दर्द-सा ही है । चाहे
जिस पहछसे देखो, रहेगा दर्द ही । जौक़ कहते हैं—
दर्द वह शै है कि जिस पहछसे छौटो दर्द है ।

तो फिर हम दर्द-जैसी पुरअसर दवासे नफ़रत क्यों करें। प्रेम-पीरका तो, भाई, हृदय-द्वारपर खागत करना चाहिये। इस पीरका वर्णन कौन कर सकता है। हृदय वर्णन करना चाहे तो उसके वाणी नहीं और वाणी कुछ कहना चाहे तो उसके हृदय नहीं। बेदिल जबान या बेजवान दिल दर्दे मुहब्बतकी तसबीर कैसे खींच सकता है है

बयाने दर्मुहज्बत जो हो तो क्योंकर हो? जुबाँ न दिलके लिए है, न दिल जुबाँके लिये।

राम करे, यह ज़रूमेजिगर कभी अच्छा न हो, यह घाव ऐसा ही हरा बना रहे । किसीने क्या अच्छा कहा है—

I felt this instant deeply wounded with the love

of God, a wound so delightful that I desired it never might be healed.

अर्थात--

कहा निकासन आई उरतें काँदो, अरी हठीली ! चभ्यो रहन दे, लागति वाकी मीठी कसक चुभीली॥ प्रेमीजन इस असाध्य व्याधिका खागत करनेके अर्थ पलक. पाँवड़े बिछाये खड़े रहते हैं। इस मधुर पीरका आनन्द ऌटनेको बड़े-बड़े ज्ञानी-ध्यानी ठाळायित रहा करते हैं। इस दर्दमें ही हँसते-हँसते प्राण-पक्षी उड़ा देनेके लिये मतवाले साधक प्रेम-पुरीमें पागल-सरीखे चूम रहे हैं। बड़े-बड़े ऋषि-भुनि और पीर-पैगम्बर प्रेम-पीरकी मौतके इच्छुक रहा करते हैं। उस मौतका मजा कुछ निराला ही है--

मज़े जो मौतके आशिक बयाँ कमू करते, मसीहो खिज़् भी मरनेकी आरज़ करते। प्रेमियोंका मरण ! अहा ! कैसा सुखदायी मरण होता है--आह ! क्या सहल गुज़र जाते हैं जीसे आशिक ! दब कोई सीख ले उन लोगोंसे मर जानेकी। —मीर

वैद्य महाराज, तुम्हारे उस रोगीकी आज बड़ी शोचनीय अवस्था है । अब उसकी व्याधि सचमुच असाध्य हो गयी है । तनिक भी दया तुम्हारे हृदयमें हो तो अपनी खास द्वा देकर अब भी उस गरीब रोगीको बचा छो--

थाकी गति अंगनकी, मति परि गई मन्द, सूखी झाँझरी-सी ह्वैके देह लागी वियरानः बावरी-सी बुद्धि भई, हँसी काहू छीन लई, सुष्तके समाज जित-तित लागे दूरि जान।

### प्रेम-व्याधि

ver

क-

ाड़े∙

सते

ोखे

नके

ोर

था

पा

ø

१०९

'हरीचन्द' रावरे बिरह जग दुसमयो, भयो, कछु और होनहार लागे दिसरानः नैन कुम्हलान लागे, बैनहु अथान लागे, आओ प्राणनाथ, अब प्रान लागे मुरझान॥

अस्तु; वैद्य महोदय आये और उन्होंने रोगीको देखा। रोगीका चेहरा खिला हुआ था। आँखोंमें गुलाबी रंगत थी और ओठों र एक हलकी-सी मुसकराहट। न दर्द था, न घबराहट। वैद्य बेचारेको बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसी बीमारी! ऐसे रौनकदार चेहरेको बीमारका चेहरा कौन कहेगा! नहीं, बात कुछ और है। सुनिये—

> उनके देखेसे जो आ जाती है मुँहपै रौनक , वह समझते हैं, कि बीमारका हाल अच्छा है ! इसलिये—

जो वाके तनकी दसा देख्यो चाहत आप। तो, बिल नेकु बिलोकिए चिल औचक चुपचाप॥

इतना ही नहीं, वह नेकदिल मरीज अपने सारे दर्द और रंज-को उस हकीमके आगे दबा लेता है। यह क्यों? इसलिये कि उसकी कोमल आँखोंको बीमारकी यह हालत देखकर कहीं कुछ ठेस न लग जाय। अपने प्यारे हकीमका उसे इतना ज़्यादा ख़याल है। अपने शोक-समूहसे वह प्रेमका रोगी कहता है—

ठेस लग जाये न उनकी हसरते दीदारको। ऐ हुजूमे गम ! सँभलने दे ज़रा बीमारको॥ — जिगर

कैसा कुसुमाधिक कोमल तथापि हृदय-मेदी भाव है !

--

# प्रेमोन्माद

प्रेममें एक प्रकारका पागलपन होता है। ऊँचे प्रेमी प्राय: पागल देखे गये हैं। इस पागलपनमें एक विशेष प्रकारका शान्तिमय आनन्द आया करता है जिसका अनुभव पागल प्रेमीको ही हो सकता है—

There is a pleasure sure in being mad, Which none but mad men know.

निश्चय ही पागल हो जानेमें एक प्रकारका आनन्द है, जिसे केवल पागल ही जानते हैं। प्रेमकी दीवानगीमें जो चूर हो गया, समझ लो, उसका बेड़ा पार है। प्रेमकी हाटमें पागल ही पैर रखता है, क्योंकि वहाँ मुफ्त ही अपना सर बेचा जाता है। पगला मीर कहता है—

> सौदाई हो तो रक्ले बाज़ारे इस्क्रमें पा, सर मुफ़्त बेचते हैं, यह कुछ चलन है वाँका।

कुछ भी हो, तिजारती दुनियाँ तो इस कामको बेवकू कीमें ही शुमार करेगी। भला यह भी कोई रोजगार है ? सर-जैसी महँगी चीज बिना मोल बेच डालना कहाँकी समझदारी है ? न हो समझदारी उन नासमझ पागलोंको अपनी इस नासमझीमें ही मजा आया करता है। पागलपनेसे भरी मूर्खता ही उनकी सची समझदारी है—

How wise they are, that are but fools in love.

भाई, जहाँ इश्क्रका ज्सूँ हुकूमत कर रहा हो, प्रेमका उन्माद जहाँका राजा हो, वहाँ बुद्धि अनिधकार प्रवेश कैसे कर सकेगी? जरूर ही वहाँ अक्ट मदाख़लत बेजाके जुर्ममें फैँस जायगी——

> शोर मेरे जुनूँका जिस जा है, दख़ले अक्ल उस मुकाममें क्या है।

—मीर्

अक्नल भी एक वला है। बुद्धिका रोग बड़ा बुरा होता है। यह रोग प्रेमकी मस्तीसे ही अच्छा हो सकता है—

में मरीज़े अक्ल था, मस्तीने अच्छा कर दिया!

x x x x

पगली सहजोने प्रेमोन्मादियोंका एक बड़ा ही सुन्दर और सचा चित्र अंकित किया है। नीचेके लक्षण जिसमें मिलते हों, समझ लो कि वह एक प्रेमी है, एक पागल है, या दुनियाँकी नजरमें एक ख़ासा बेवकूफ़ है—

प्रेम-दिवाने जे भये, मन भे चकनाचूर।
छके रहें, घूमत रहें, 'सहजो' देखि हुजूर॥
प्रेम-दिवाने जे भये, कहें बहकते बैन।
'सहजो' मुख हाँसी छुटै, कबहूँ टपकें नैन॥
प्रेम-दिवाने जे भये, जातिबरन गइ छूट।
'सहजो' जग बौरा कहै, छोग गये सब फूट॥
प्रेम-दिवाने जे भये, 'सहजो' ढगमग देह।
पाँव परें कितको कहूँ, हिर सँवारि तब छह॥

-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

गगन नन्द

\_\_

जिसे तमझ तोंकि

i ही चीज

ारी, त्रता प्रेम-योग

कबहूँ हकधक ह्वै रहें, उटें प्रेम-हित गाय। 'सहजो' आँख मुँदी रहें, कबहूँ सुधि ह्वे जाय॥ मनमें तो आनँद रहें, तन बौरा सब अंगः। ना काहूके संग हैं, 'सहजो' ना कोइ संग॥

ऐसे होते हैं प्रेमोन्मादी। वह पगळा अपनी खुदमसीमें उछ्छ-कूद करनेवाले शैतान मनको कुचळकर चूर-चूर कर देता है। मन-मातंगको वह प्रेम-जंजीरसे जकड़कर बाँध देता है। उसकी मस्तीके आगे मनरूपी मस्त हाथी मुर्दा-सा पड़ा रहता है—

> मन-मतंग महमंत था, फिर गहिर गॅभीर। दोहरी, तेहरी, चौहरी परि गई प्रेम-जॅजीर॥

> > —कबीर

झट

पार

देह

Also !

वर्ह

कार

है!

तरह उठा

कर

अप

अल

वह पागल बहकती-सी वातें करता है, विल्कुल वेमतला, बेमानी। कभी खिलखिलाकर हँस पड़ता है, तो कभी आँसुओं का तार बाँच देता है। कौन जाने, किसलिये रोता और किसलिये हँसता है १ पर इतना तो हम अवस्य जानते हैं, कि वह रहता मौजमें है। उसके रोनेमें भी रहस्य है और हँसनेमें भी रहस्य है।

प्रेमोन्मत्त भक्तत्रर सुतीक्ष्णकी इसी कोटिकी प्रेम-विह्वलताकी गोसाई तुसीक्षदासजीने जिस कौशलसे चित्रित किया है, वह देखते ही बनता है। अहा!

निर्भर प्रेममगन मुनि ज्ञानी। किह न जाइ सो दसा भवानी।। दिसि अरु बिदिसि पंथ निहं सुझा। 'को मैं, चलेउँ कहाँ' निहं बूझा। कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई। कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

उस पगले प्रेमीका जात-पाँतसे कोई नाता नहीं रह जाता। एक झटकेसे ही सब तोड़-ताड़कर अलग जा खड़ा होता है। लोग उसे पगल कहते हैं, और उसका साथ छोड़ देते हैं। वह मस्तराम अपनी देहतकको नहीं सँमाल सकता। रखना चाहता है पैर कहीं और पड़ता है कहीं! पर कुशल है, उसका प्यारा सदा उसके साथ रहता है। वहीं उसे गिरने-पड़नेसे सँभाल लेता है। कभी चुप हो जाता है, कभी प्रीतिके गीत गाने लगता है और कभी फ्ट-फ्टकर रोने लगता है!न जाने, किसका प्यान करता है। कुल पता नहीं चलता। बेसुध ही देखनेमें आता है। पर कभी-फभी वह बेहोश पगला होशयारकी तरह काम करने लगता है। उसके हृदय-सिन्धुमें आनन्दकी हिलोरें उठा करती हैं। वह दीवाना न तो खुद ही किसीका साथ पसन्द करता है, और न उसे ही कोई अपना संगी-साथी बनाना चाहता है।

प्रेमका पागल कैसा मौजी जीव होता है वह पगला मछक अपनी प्रेम-मस्तीमें, सुनो जरा, क्या गा रहा है—

प्यारे, तेरा मैं दीदार-दीवाना ।

घड़ी-घड़ी तुझे देखा चाहूँ, सुन साहिब रहमाना ॥ हूँ अलमस्त, ख़बर नहिं तनकी, पीया प्रेम-पियाला। ठाढ़ होउँ तो गिरि-गिरि परता, तेरे रँग मतवाला॥

उधर कबीर बाबा भी अपनी धुनमें मस्त होकर, अनुराग-राग अळाप रहे हैं । वाह !

हमन हैं इरक़ मस्ताना, हमनको होशियारी क्या ? रहें आज़ाद या जगसे, हमन दुनियासे यारी क्या ?

प्रे॰ यो॰ ८-

स्तीमें

है।

सकी

कबीर

लब,

गेंका

सता

है।

ाको

खते

t/II

TI

1

888

जो बिछडे हैं पियारेसे, भटकते दर-बदर फिरते। हमारा यार है हममें, हमनको इन्तिजारी क्या ?

X X X

एक प्रेमोन्मादिनी गोपिकाकी प्रेम-दशाको महाकवि देवने स्या ही सफल कौरालके साथ अङ्कित किया है । कुँवर कान्हकी कहानी सनकर बेचारीको उन्माद-सा हो गया है। देखें, उस निदुर कान्हको भी अब इस पगलीकी नेह-कहानी सुनकर उन्माद होता है या नहीं—

जबतें कुँवर कान्ह रावरीं कला-निधान. कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी-सी; तबही तें 'देव' देखी देवता-सी हँसति-सी. खीझति-सी, रीझति-सी, रूसति-रिसानी-सी। छोही-सी.छली-सी.छोनि-लीनी-सी.छकी-सी छोन्। जकी-सी, टकी-सी लगी, थकी, थहरानी-सी; बीधी-सी, बधी-सी, विष-वृड़ी-सी, बिमोहित-सी, बैठी वह बकति बिलोकति बिकानी-सी॥

स

भ

प्रव

भा

उ

सं

सा

उस साँविलयाके दरसकी दीवानी, उस बाँसुरीवालेके प्रेमकी पगली आज इस हालतको पहुँच गयी है। प्रेम क्या-से-क्या कर देता है। वह अपने घरकी रानी आज 'बैठी वह बकति बिलोकति विकानी-सी !'

रसिकवर हरिश्चन्द्रने भी एक ऐसी ही उन्मादिनीका चित्र खींबी है। दुक उसे भी एक नजर देखते चलो—

भूळी-सी, अमी-सी, चौंकी, जकी-सी, थकी-सी गोपी,
दुखी-सी रहित, कछु नाहिं सुधि देहकी।
मोही-सी, छुभाई, कछु मोदक-सी खायें सदा,
बिसरी-सी रहे नैकु खबर न गेहकी॥
रिस-भरी रहे, कबों फूिल न समाति अंग,
हँसि-हँसि कहें बात अधिक उमेहकी।
पूँके तें खिसानी होय, उत्तर न आवे ताहि,
जानी हम जानी है निसानी या सनेहकी॥

प्रेम-रसोन्मत्तकी गति अगम्य है। कौन उसकी महिमाका पार पा सकता है ? उसके लक्षण विलक्षण होते हैं। श्रीमद्भागवतमें प्रेमोन्मत्त भक्तकी महिमा एक स्थलपर भगवान्ने खयं अपने श्रीमुखसे इस प्रकार गायी है—

> वागाद्भदा द्रवते यस्य चित्तं हसत्यभीक्ष्णं रुद्ति क्वचिच । चिलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्गक्तियुक्तो भुवनं पुनाति॥

अर्थात, जिसकी वाणी गद्गद हो गयी, जिसका चित्त भावातिरेकसे द्रवित हो गया है, जो कभी रो उठता है, कभी निर्ठज हो उच्च खरसे गाने और कभी नाचने लगता है, ऐसा मिक्तयुक्त महाभाग संसारको पवित्र करता है।

सहजोकी सहोदरा दयाने भी प्रेम-प्रीतिके दीवानेपर कुछ साखियाँ कही हैं। कहती हैं—

'द्या' प्रेम उन्मत्त जे तनकी तिन सुधि नाहिं। सुके रहें हरि-रस-छके, थके नेम-व्रत नाहिं॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ं क्या हानी

हको ॉ—

मकी देता

दता ह्यति

चि

प्रेम-योग

प्रेम-मगन जे साधुजन, तिन गित कही न जात। रोय-रोय गावत हँसत, 'दया' अटपटी बात॥ प्रेम-मगन गद्गद बचन, पुलक रोम सब अंग। पुलकि रह्यों मनरूपमें, 'दया' न हैं चित-भंग॥

इत

5

प्रेर

हों

था

ही

कह

× × ×

उस्ताद जोक्तका एक प्रसिद्ध शेर है। उसमें एक पागल कहता है कि मैं प्रेमोन्मादके महोदधिकी लहरका वह केश-पाश हूँ कि सारा संसार ही मेरे पेंचोखममें घिरा हुआ है। मेरी भावनाएँ, जिन्होंने इस दुनियाको परेशान कर रक्खा है, चक्करमें डाल रखा है, उल्झी हुई अलकावलीके समान हैं। शेर यह है—

> वह हूँ मैं गेसुए मौजे मुहीते आज़मे वहशत, कि है घेरे हुए रूये ज़िमींको पेंचोख़म मेरा।

कैसा ऊँचा रहस्यवाद है! कौन उलझने जायगा प्रेमके दीवाने की इस उलझनमें। पागलका यह पेंचोखम गूँगेका-सा ख़्वाब है, जिसका बयान नहीं हो सकता—

गूँगेका-सा है ख़्वाब बयाँ हो नहीं सकता। जो प्रेममें दीवाने हैं, बेहोश हैं, वे ही तो असलमें होशयार हैं। ऐसे सोते हुए दिलवाले ही तो जाग रहे हैं—

या निशा सर्वभृतानां तत्थां जागितं संयमी।

मौलाना रूमने क्या अच्छा कहा है कि ऐसे बेहोरा दिलोंपर
तो भाई! जान तक निसार करनेको जी चाहता है। पर यह
दीवानगी, यह बेहोशी मिलती कैसे है? सुनो, अगर एक बार भी उस
प्यारे रामकी झलक पा जाओ, तो मैं दावेके साथ कहता हूँ कि व्रम

इतने मस्त या पागल हो जाओगे कि अपने दुनियाबी दिल और जिस्ममें आगलगा दोगे। यह दावा किसी ऐसे-वैसे आदमीका नहीं है, सूकी-प्रेमके सूर्य मौलाना जलाल-उद्दीन रूमीका है।

स्वामी रामतीर्थके प्रेमोन्मादसे तो आपलोग थोड़े-बहुत परिचित होंगे ही । वह भी एक गजवका मस्त था, सचा प्रेमी था, पूरा पागल था । वह राम बादशाह सुनिये, क्या गा रहा है । वाह ! आनन्द-ही-आनन्द है ! क्या खूब मेरे प्यारे राम !

हता

सारा

इस

वाने-

है,

पार

ोता

पर

46

刊

डटकर खड़ा हूँ, ख़ौफ़से ख़ाली जहानमें।
तसकीने दिल भरी है मेरे दिलमें जानमें।
गह-बगह दुनियाँकी छतपर हूँ तमाशा देखता।
गह-बगह देता लगा हूँ बहिशियोंकी-सी सदा॥
बादशाह दुनियाँके हैं मुहरे मेरी शतरंजके।
दिल्लगीकी चाल है, सब रंग सुलहो जंगके॥
रक्तरो शादीसे मेरे जब काँप उठती है ज़मीं।
देखकर में खिलखिलाता, कहकहाता हूँ वहीं॥

यही अवस्था तो है गीताकी 'ब्राह्मी स्थिति'। प्रेमोन्मत्त ही इस स्थितिका एकमात्र अधिकारी है। पगळी दयाबाईने बिल्कुल सच कहा है—

> प्रेम-मगन जे साधुजन, तिन गित कही न जात। रोय-रोय गावत इँसत, 'दया' अटपटी बात॥

> > - contien

## प्रेम-प्याला

हमारे मतवाले हरिश्चन्द्रने उस दिन वासनाओंकी प्याससे छः पटाते हुए संसारसे कहा था कि——

q

ब

100

5

पी प्रेम-पियाला भर-भर कर, कुछ इस मयका भी देख मजा।
प्रेम-प्यालेमें क्या भरा हुआ है, यह उसके पीनेवाले ही जानते
हैं। प्रेम-प्यालेकी मदिरा विलक्षण है। इस लोककी मदिरा तो है ही क्या,
खर्गकी भी सुरा उसके आगे तुच्छातितुच्छ है। उसमें अनन्त सल है, असीम सौन्दर्य है, अतुल कल्याण। एक बार उस प्यालेको
ओंठसे लगा लो और अपने जीवनको जीवन्मुक्तिके रंगमें रँग डाले।
उस प्यालेका मोहनमधु जब रोम-रोममें भर जाता है, तब फिर किसी
और शराबके पीनेको जी नहीं चाहता। कबीरकी एक साखी है—

'कबिरा' प्याला प्रेमका, अन्तर लिया लगाय । रोम-रोममें रिम रहा, और अमल क्या खाय ॥ प्रेम-प्यालेकी मिंदरासे ही खर्ग-सुधाने जन्म पाया है। आबेहयातका झरना उसी प्यारे प्यालेसे झर रहा है। संत मळुकदासने इस प्यालेके मतवा ठेकी दशा यों दिखायी है——

दर्द-दिवाना बावरा अलमस्त फ़कीरा।
एक अकीदा ले रहा, ऐसा मन घीरा॥
प्रेम-पियाला पीवता, बिसरे सब साथी।
आठ पहर झूमत रहे ज्यों मैंगल हाथी॥
बंधन काटे मोहकें, बैठा निरसंका।
बाकी नजर न आवते क्या राजा रंका॥

कवीरदासजीके भी एक पदकी चार पिक्क याँ ठीक यही हैं।

साहिब मिल साहब भया, कछु रहि न तमाई। कह 'मलूक' तिस घर गया जहँ पवन न जाई॥ प्रेम-प्यालेको ओंठसे लगाते ही हृदयमें एक मीठी हुक उठा करती है। फिर पीनेवाला किसी मीठे दर्दमें मस्त हो जाता है, बेहोश हो जाता है। किसी एक ओर उसकी छौ छग जाती है। उसे इस बातकी याद भी नहीं रहती कि कौन उसका साथी है और वह किसका साथी है। जब देखों तब मतवाले हाथीकी तरह ल्रमता-स्रमता नजर आता है। उसकी दृष्टिमें न कोई राजा है, न कोई रंक। संसारी मोहके जितने नाते या बन्धन हैं उन सबको तोड़-ताड़कर वह निर्भय विचरा करता है। उसके हृदयमें तब किसी वासना या कामनाके लिये जगह ही नहीं रह जाती । अपने प्यारेसे मिलकर वह उसीका रूप हो जाता है। उस प्यालेका प्रेमी प्रेम-मद्यको पीते-पीते ही उस घर-को पहुँच जाता है, जहाँसे छौटकर फिर कोई आवागमनके चक्रमें नहीं पड़ता । अनायास ही उसे मुक्ति-लाभ हो जाता है । पर मोक्ष-पदको वह कुछ अधिक आदर नहीं देता । वह तो अपने प्रियके दर्शन-में ही सदा मस्त रहता है । कबीर साहबने कहा है—

राता माता पीवका, पीया प्रेम अघाय। मतवाला दीदारका, माँगे मुक्ति बलाय॥ कठिन पियाला प्रेमका, पिये जो हरिके हाथ। चारों जुग माता रहै, उतरै जियके साथ॥

प्रेमकी सुरा पीनेसे जीवन-मरणका भय हृदयसे नि:शेष हो जाता है। जो इसमें छक गया, उसकी दृष्टिमें संसार संसार नहीं। या तो वह निश्चिन्त विचरता रहता है या मतवाला होकर मौजके

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

छर.

जानते क्या.

सत्य ालेको

ालो। किसी

<u>}</u>—

है । सिने X

प्रेम-योग

होजमें पड़ा रहता है। एक बार भी जिसने इस प्रेम-मदिराको और से छगा छिया, वह फिर विना उसके रह ही नहीं सकता—वह तो सहा उसकी चाहमें ही डूबा रहता है। धन-दौळतको वह पानीकी तरह बहा देता है। सर्वस्व ही क्यों न चळा जाय, पर वह प्रेम-सुराका पीना न छोड़ेगा—

सुनु धन, प्रेम-सुराके पिए। मरन-जियन डर रहें न हिए॥ जेहि मद तेहि कहाँ संसारा। की सो घूमि रह की मतवारा॥ जा कहँ होइ बार इक लाहा। रहें न ओहि बिनु ओही चाहा॥ अरथ दरव सो देइ बहाई। की संब जाहु, न जाइ पियाई॥

-- जायसी

q

द

मे

वह

श

कि

धन

ये

ये

× ×

वस, एक ही प्याठा चाहिये, गुरुदेव ! एक ही प्याठा । साक्षी, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैरों पड़ता हूँ । दया करके एक प्याठा दे दे। क्या पूछा कि प्याठा लेकर क्या करेगा ! तेरी दी हुई प्रेम-सुराको पीकर उसकी मस्तीमें एक खेळ खेळूँगा । तेरे मदिराळयमें, तेरे मयखानेमें न जाने कितने प्रेम-योगियोंने वह खेळ खेळा है । मैं भी एक कन्यासी छूँगा और उसे कन्चेपर डाळकर योग जगाऊँगा । योग धारणकर मैं अपने बनाये संसारका प्रळय करना चाहता हूँ । योगी बनकर मैं उस देशको जाऊँगा, जो मेरे प्रियतमका और है । इस देशमें रहना अब मुझे तनिक भी नहीं भाता । एक-एक पळ एक-एक वर्ष-सा बीत खी है । जहाँ वह मेरा 'प्राण' बसता है, वहीं जानेको अब छटपटा खी हूँ । सो, साक्षी ! एक प्याळा भरकर दे दे—

दे मिदरा भर प्याला पीवों। होइ मतवार काँथरा सीवों॥ सो काँथर काँधे पर डारउँ। जोगी होइ जग चाहत मारउँ॥ होइ जोगी तेहि देसहि जाऊँ। है जेहि देस सुप्रीतम ठाऊँ॥ मोहिं यह देस न भावत, छन है वरस-समान । अब तेहि देस सिधारऊँ, जहाँ रहत वह प्रान॥

जो कुछ भी दाम त् एक प्यालेका लेना चाहेगा, मैं खुशी-खुशी दे दूँगा । अपना प्यारा मन भी मैं हँसते-हँसते सौंप दूँगा । तेरे इस पवित्र मिद्रालयको मैं अपनी पलकोंसे बुहार दूँगा। सो, अत्र तो दया कर, मेरे प्यारे साकी!

एक पियाला भर मद दीजै। मोल पियारी मानस लीजै॥ पियउँ सुरा सब चिन्ता मारउँ। पलकनसों मद-सदन बोहारउँ॥

न्रमुहम्मद

साकी, इस तरहका कोई प्याला पिला दे कि जिसके पीते ही मेरा निदुर 'साई' मुझे चाहने लगे—

> तू आज दुआ, साक़ी, गर मेरी लिया चाहे. इस ढबकी पिला दे मै, पीते ही पिया चाहे। संत रैदास भी कुछ ऐसा ही गा गये हैं—

देहु कलाली ! एक पियाला । ऐसा अवधू है मतवाला ॥ अरे भाई ! उस प्रेम-प्यालेको कौन कमबख़्त न पीना चाहेगा। वह मद्य ही ऐसा है। क्या पी रहे हो तुम सन्न इन गन्दी और रही शराबोंको । मेरे दोस्तो ! तुममेंसे कोई अंगूरका मद्य पी रहा है तो कोई किसी परीजादीकी नशीली आँखड़ियोंसे शराब ढाल रहा है। कोई धन-दौळतकी शराबमें चूर है, तो कोई अधिकारकी मदिरा चढ़ाकर वेहोश पड़ा है। पर इन सबका नशा जानते हो, कबतक ठहरेगा? ये सब चन्द मिनटोंके नशे हैं। इन प्यालोंमें एक बूँद भी न रहेगी। ये मद-माती रसीली आँखें गड़हेमें घुस जायँगी। चन्नला लक्ष्मी भी

ऑठ

ो सदा तरह

राका

।यसी

क़ी,

दे।

ोकर

निमें

था-

र मैं

**3**स

अब

ह्य

हा

अठलाती हुई न जाने किस द्वारसे कब निकल जायगी और अधि-कारोंका मद तो देखते-ही-देखते उतर जायगा। फिर प्यारे मित्रो! क्यों ऐसी झूठी और गन्दी शराबोंपर मर रहे हो! क्यों नहीं खरीद लेते वह प्रेम-सुरा, जिसे पीकर तुमलोग उस सेजपर जाकर सो जा-ओगे, जहाँ बक्तील मौलाना रूम, सूर्य भी तुम्हें न जगा सकेगा, जहाँ महाप्रलय भी तुम्हारी शान्ति-निद्रा भङ्ग न कर सकेगा। धन्य है वह वारुणी!

यह वह से हैं जिसके पीनेसे और ध्यान छुट जाता है। अपनेमें औ दिलवरमें फिर कुछ भेद नहीं दिखलाता है। इसके सुरूरमें मस्त हरेक अपनेको नज़र बस आता है। फिर और हवस रहती न ज़रा छुछ ऐसा मज़ा दिखाता है। इक मान मेरा कहना, दिलको इस मैखानेकी तरफ झुका। पी प्रेम-पियाला भर-भरकर, कुछ इस मैका भी देख मज़ा।

--हरिश्चन्द्र

तो

र्न

ह

स्वर्गकी भी तो एक प्रकारकी सुरा सुननेमें आती है। अजी, वह कुछ नहीं है। कर्मकाण्डियोंकी कोरी कल्पनामात्र है। बेचारे उससे अपना थका-माँदर मन बहला लेते हैं। न खुद ही उसे पी पाते हैं, न किसीको पिला ही सकते हैं। गालिबने एक कर्मकाण्डीको कैसा लिजन किया है—

वाइज़, न तुम पियो, न किसीको पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तहूरकी!

शरावे तहूरकी, खर्ग-सुराकी यह दशा है ! एक बार भी इन नीरस कर्मकाण्डियोंको हमारी प्रेम-मिदराका खाद मिळ गया होता, तो फिर ये अपनी कल्पित स्वर्ग-सुराका कभी प्रसङ्ग ही न छेड़ते । इस ळिये इन कर्मठ रोगियोंकी दवा प्रेम-प्याळा ही है । इनमेंसे कोई पूछे तो बता देना कि थोड़ी-सी प्रेम-मदिरा पी छो, नीरसताका असाध्य रोग दूर हो जायगा—

जो पूछे ज़ाहिदे खुश्क अपनी दारू, कह दो, मै पी ले॥ ——जौक़

बस, प्रेम-प्यालेमें ही एक ऐसा मद्य भरा हुआ है, जो इस नीरस जीवनको रसमय बना देता है। और, रस ही तो इस लोक और उस लोकका एकमात्र सार है —

एहि जग माहँ एक रस सारा। रस बिनु छूछ सकल संसारा॥

वह आत्म-रस प्रेम-प्यालेमें ही तुम्हें घुला मिलेगा। इससे भाई! हम तो बार-बार हरिश्चन्द्रके खर-में-खर मिलाकर यही कहेंगे कि— पी प्रेम-पियाला भर-भरकर कुछ इस मैका भी देख मज़ा।

जितना यह मद्य पिया जाय, पी छो। प्याले-पर-प्याला ढालते जाओ। ऐसा सुअवसर बार-बार नहीं मिला करता। अहा! कैसा मज़ेदार प्याला है! अन्तमें, कविवर देवके साथ-साथ सुरति-कलारीके हाथसे एक प्याला लेनेको हमारा भी मन अधीर हो रहा है —

धुरतें मधुर, मधु रसहू बिधुर करें, मधु रस बेधि उर गुरु रस फूली हैं;

भ्रुव- प्रहलाद-उर हुव अहलाद जासीं,

प्रभुता त्रिलोकहूकी तिल-सम त्ली है।

बेदम-से बेद-मतवारे मतवारे परे,

मोहे मुनि देव 'देव' स्ली-उर स्ली है;

प्याला भरि दै री, मेरी सुरति कलारी, तेरी-

प्रेम-मदिरा सों मोहि मेरी सुधि भूली है ॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ते ! रीद

धि-

राष जा-नहाँ

A AND

धन्द्र जी,

ससे हैं,

इन तो

इस पृछे

## प्रेम-पन्थ

न जाने, कबसे यह थका-माँदा, भूखा-प्यासा पथिक इधर-उधर भटक रहा है। कहाँ-कहाँ मारा-मारा फिरता है बेचारा! यह भी तो नहीं जानता कि उसका छक्ष्य-स्थान किधर है, कहाँ है। हमें तो सन्देह है कि यह भूछा-भटका मुसाफिर अपने इष्ट-स्थानतक कभी पहुँचेगा भी या नहीं। इसे अभीतक वह रास्ता ही नहीं मिछा, जो उसे उसके प्यारेके कदमोंतक पहुँचा दे। बेचारेको कोई उधरसे छौटा हुआ भी तो नहीं मिछा। किससे पूछे, क्या करे ?

> उततें कोइ न बहुरा, जासे बूझे धाय। इततें सबही जात हैं, भार छदाय-छदाय॥ नावँ न जाने गाँवका, बिन जाने कित जाँव। चछता-चछता जुग भया, पाव कोस पर गाँव॥

> > ——कबीर

उधरकी तरफ दो रास्ते गये हैं, एक ज्ञानका, दूसरा प्रेमका। हैं दोनों ही कठिन। सुना है कि—

ज्ञान क पंथ कृपानकै धारा । परत खगेस, हो इ नहिं बारा ॥

\_तल्सी

न

ती

अँ

सु

वि

म

व

और--

यह प्रेमको पंथ करार महा, तरवारकी धार पे धावनो है।
—बीधा

ज्ञानका पन्थ कृपाण-धारा हो या कुसुम-धारा, इसका हमें पता नहीं, पर प्रेमका पन्थ तो निस्सन्देह खड्ग-धारा है। कमल-तन्तु-सा श्लीण वह अवश्य है, पर है महान् कठिन, वस्तुतः खड्ग-धारा-सा तीक्ष्ण। अत्यन्त सीधा अवश्य है, पर उसकी सिधाई है बड़ी विकट और दुर्गम। ऐसा वह प्रेम-पन्थ है—

कमल तन्तु-सो छीन, अरु कठिन खड़गको धार।
अति सूधो टेढ़ो बहुरि प्रेम-पन्थ अनिवार॥
—-रसखानि

पर साथ ही-

कबहुँ न जा पथ श्रम-तिमिर, रहे सदा सुख-चंद । दिन-दिन बाढ़त ही रहे, होत कबहुँ निहं मंद ॥ —रसखानि

अविद्याजनित भ्रमान्धकार इस मार्गमें नहीं है। यहाँ तो सदैव सुख-सुधाकरकी आनन्द-चन्द्रिका फैली रहती है। इसमें सन्देह नहीं कि यह पथ अतिशय आनन्ददायी है। पर इसे पाना सुगम नहीं। महाकठिन साधना है। मोमके घोड़ेपर चढ़कर आगके अंदर हो निकल जानेके समान इसपर चलना है। यह काम क्या हर कोई कर सकेगा?

'रहिमन' मैन-तुरंग चिंद, चिंडबो पावक माहिं। प्रेम-पंथ ऐसो कठिन, सब कोउ निबहत नाहिं॥ अपने 'इक्कनामा' में विरही बोधाने प्रेम-पन्थकी लाजवाब तसबीर खींची है। आख़िर यह पन्थ है क्या ? इसपर चलना क्या कोई भारी बला है! क्या पूलते हो, भाई, बहुत ही बारीक और कोमल कमलके

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

धर तो तो

भी जो

टा

から

सी

### प्रेम-योग

तारपर पैर रखकर क्या तुम आ सकोगे! सुईके छेदसे भी तंग दरवाजेसे होकर क्या प्रतीतिका टाँड़ा लादे हुए निकल आओगे! नेजेसे भी तेज नोकपर चढ़कर अपने चित्तको डिगाओगे तो नहीं! जो इतना सब करनेको राजी हो, तो प्रेमकी इस महाकराल तलवारकी धारपर तुम खुशीसे दौड़ सकते हो—

क

ही

मा

स

देर

3

The state

इर्

अ

अति छीन मृनालके तारहुतें, तेहि उत्पर पाँव दे आवनो है।
सुई-बेहतें द्वार सँकीन, तहाँ परतीतिको टाँड़ो छदावनो है।
कवि 'बोधा' अनी घनी नेजहुतें, चिंद तापै न चित्त डगावनो है।
यह प्रेम की पंथ करार महा, तरवारकी धार पे धावनो है।

कहो, रखते हो हिम्मत ! क्यों भाई!

'ज्ञान क पंथ कृपानके धारा' है या 'प्रेम क पंथ कृपानके धारा ?' इतनी तंग है वह रस-भरी गली कि यह उन्मत्त मन धीरे-धीरे बड़ी कठिनाईसे उसमें जा सकता है। सुकवि उसमान लिखता है—

प्रेम-खोर महँ अति सँकराई । जतन-जतन मन तहाँ समाई ॥ जोलों मन तहँ ठाउ न पावा । तोलों तन तेहि वार न आवा ॥ तेहि कारन ये लोग सनेही । गलि-गलि माँसु हाढ़ रह देही ॥ सुख-सम्पति घरबार बिसारा । बावर भये फिरहिं संसारा ॥

न जाने कितने पगले क़कीर इस गलीके चक्कर काटते देखे गरे हैं; पर इस कृपाण-धाराको कोई पार कर सका है, तो एक प्रेमोन्मर ही। प्रेमीका ही यहाँ निर्वाह है, नेमीका नहीं—

> कठिन पंथ यह पाँव धरे को, खाँडेकी-सी धारा। नेमी कटि-कटि परत बीचही, प्रेमी उतरत पारा॥ —बल्शी हंसराब

ज़िसे

तेज

सब

तुम

भी

गये

ाच

13

यहाँ चतुराई काम नहीं देती । यहाँ तो सच्चेका काम है, कपटीका नहीं—

अति सूधो सनेह को मारग है, जह नेकु सयानप बाँक नहीं। तह साँचे चलें तिज आपनपो, झझकें कपटी जे निसाँक नहीं॥

--आनन्द्धन

अजी, प्रेमियोंकी क्या बात कहते हो ! इस खड्ग-धारापर पैरोंसे ही क्या, सरके बल चलनेको वे तैयार रहते हैं। अपने प्यारेके मार्गपर भला, वे अपने अपवित्र पैर रखेंगे! वे तो उसपर अपने सरको पैर बनाकर चलेंगे—

वह पथ पलकन्ह जाइ बोहारों। सीस चरनके चलों सिधारों॥ ——जायसी

बेहोरा मतवाले प्रेमीजन प्रेम-पन्थपर चलते समय यह नहीं देखा करते कि दिन है या रात, सबेरा है या शाम, उँजेला है या अँघेरा! उन्हें इस सबकी सुध नहीं——

प्रेम-पंथ दिन-घरी न देखा। तब देखे जब होइ सरेखा॥ --- जायसी

वे तो उस प्रिय-मार्गपर चलना और केवल चलना ही जानते हैं। जीवका, सच मानो, परम पुरुषार्थ इसीमें है कि वह सुराते इस्कपर, प्रेम-पन्थपर, सरके बल चलकर किसी दिन उस प्रेम-पुरीमें अपने प्यारेके कदम चूम ले। माना कि—

है आगे परवत के बाटा। विषम पहार अगम सुठि घाटा॥ विच-विच नदी-लोह औ नारा। ठाँविह ठाँव बैठ बटपारा॥

-- जायसी

#### प्रेम-योग

पर उसपर गुजरकर मंजिले-मकसूदको पा जाना भी तो कोई चीज है। अहा!

प्रेम-पंथ जो पहुँचै पारा । बहुरि न मिलै आइ एहि छारा॥ तेहि रे, पंथ हम चाहहिं गवना । होहु सँजूत बहुरि नहिं अवना॥

--जायसी

भे

क

वा

तै

जि

ही

वा

इसी राहसे हम उस पार पहुँच जाते हैं, जहाँसे फिर छौटकर इधर आना नहीं होता । इस गलीकी धूल छानकर फिर गलीगलीकी धूल नहीं छाननी पड़ती । अरे, तैयार हो जाओ, हम सब
भूले-भटके अब उसी पन्थपर चलना चाहते हैं । कैसी तैयारी
करोगे ? सबसे पहले तो इस लोककी लाजको और उस लोककी
चिन्ताको प्रीतिपर न्योछावर कर दो । यदि तुम्हारे गाँवका, तुम्हारे
घरका या तुम्हारी देहका नाता तुम्हारे प्रेम-मार्गमें बाधक बन रहा
हो, तो उसे भी प्रीतिपर बलि कर दो । प्रीति-नीतिको वही निभा
सकेगा, जो यह समझ बैठा है कि प्रेमियोंके धड़पर सिर तो जन्मसे
ही नहीं होता । प्यारे मित्र ! यदि तुम संसारके भयसे डर रहे हो, तो
हाथ जोड़कर तुमसे यही विनय है कि प्रीतिके मार्गपर भूलकर भी
कभी पैर न रखना । कविवर बोधाके सुन्दर शब्दोंमें—

लोककी लाज, भौ सोच प्रलोक को वारिये प्रीतिके उपर दोऊ।
गाँव को, गेह को, देह को नातो सनेहमें हाँतो करे पुनि सोऊ॥
'बोधा' सुनीति निबाह करें, धर उपर जाके निहं सिर होऊ।
लोककी भीति ढेरात जो मीत, तौ प्रीतिके पेंडे परे जिन कोऊ॥
यह ऐसा अगम पन्थ न होता, तो इसपर आज सभी ऐरे-गैरे
चलते दिखायी देते। जायसीने कहा है—

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

अगम पंथ जो ऐस न होई। साध किये पावै सब कोई॥ इसीसे तो कहते हैं कि——

'रहिमन' मारग प्रेम कौ, मत मित-हीन मझाव। जो डिगिहै तो फिरि कहूँ, निहं धरनेको पाव॥

फिर भी, कैसी दिल्लगी है, जो ये कामान्य बिनये प्रेमियोंका भेष बना-बनाकर, इस पित्र प्रेम-पन्थपर चलनेकी अनिधकार चेष्टा करते ही जा रहे हैं! यह देखो, ये लोग अपनी-अपनी काम-वासनाओंको मोहके बैलोंपर लाद-लादकर इस प्रेम-मार्गरे जानेकी तैयारी कर रहे हैं! किस पन्थपर जाना चाहते हैं! अरे, उसीपर जिसपर चींटीका भी पैर फिसलता है! उसपर जाना इन दुनियादारोंने मजाक बना रखा है—

'रहिमन' पेंड़ो प्रेम को, निपट सिलसिली गैल। बिछलत पाँव पिपीलिको, लोग लदावत बैल॥

किमाश्चर्यमतः परम् !

तो

ग्सी

ट

ही-

नुब

ारी

की गरे

हा

भा

ासे

तो

भी

× × ×

यह गली सचमुच इतनी तंग है कि इसपर खुदीसे खाली होकर ही कोई जा सकता है। खुदी और प्यारेकी चाह इन दोनोंकी यहाँ एक साथ गुज़र नहीं है। कबीर साहबने क्या अच्छा कहा है—

जब मैं था तब हिर नहीं, अब हिर हैं, हम नाहिं। प्रेम-गली अति साँकरी, तामें दो न समाहिं॥

प्रेम-पन्थके इस अनिधकारी मूढ़ पथिकने भी कुछ ऐसा ही आयँ-बायँ-सायँ बक डाला है। उस बकवासपर कोई दाद तो न देगा, पर

प्रे॰ यो॰ ९— CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### प्रेम-योग

वह ऊटपटाँग पद फिर भी लिखे देता हूँ । शायद उससे आपका कुछ मन-बहलाव हो जाय——

> खोर है रसकी साँकरिया ॥ पायिन गिड़-गिड़ जाय कसककी पैनी काँकरिया ॥ तापै चले न कोइ गरबकी लेकें गागरिया । 'हरि' घूमे इक प्रेम-रॅगीली पियकी नागरिया ॥

इस मार्गको प्रेमियोंने दुर्गम और सुगम दोनों ही रूपोंमें दिखाया है। संत-शिरोमणि कबीरने एक साखीमें यह कहा है कि—

पियका मारग कठिन है, खाँड़ा हो जैसा। और दूसरी साखीमें आप यह फरमाते हैं, कि—— पियका मारग सुगम है, तेरा चलन अबेड़ा।

मार्ग तो बड़ा ही सरल और सुगम है, पर तेरा उसपर चलना ही ऊटपटाँग-सा है! पगली, नाचना, तो खुद जानती नहीं, आँगनको टेढ़ा बतलाती है! हाँ, सच तो है——

> पियका मारग सुगम है, तेरा चलन अबेड़ा। नाच न जाने बावरी, कहै आँगना टेढ़ा॥

बेचारी बाटका क्या दोष है । पथिक ही राह छोड़ ऊबड़-खाबड़में होकर जा रहा है । साईके द्वारपर इस तरह वह कैसे पहुँच पायगा—

> बाट विचारी क्या करें, पथी न चलें सुधार। राह आपनी छाँडिकें, चलें उजार-उजार॥

—कवीर

बस, बात यही है कि जबतक हमारे हृदयमें अहङ्कार रहेगा, तबतक हम कदापि इस सुगम मार्गपर ठीक तौरसे न चल सकेंगे। इसराहपर चल्ठनेके तो, भाई, मंसूर-जैसे अलमस्त आशिक ही आदी हैं।

कर

ाया

ना

को

× × × ×

प्रेमकी गली कैसी पेचीदा है ! 'गोकुल-गाँवको पेंड़ो ही न्यारो' है । यहाँ एक नहीं, दो-दो चीजें लापता हो जाती हैं । 'मैं' भी खो जाता हूँ और मेरा दिल भी खो जाता है । मैं दिलको खोजता हूँ और दिल मुझे खोजता है । कैसी अनोखी पहेली है यह !

तेरी गलीमें आकर खोये गये हैं दोनों, दिल मुझको इँड़ता है, मैं दिलको इँड़ता हूँ।

<u>—</u>इअ

किसी खोये हुएको खोजने चले थे। बलिहारी हमारी खोजपर! धन्य है यह प्रेम-पन्थ! खुद अपनेको ही खो दिया। मीरसाहब हैरान और परेशान हो कहते हैं—

> उसे ढूँढ़ते 'मीर' खोये गये, कोइ देखे इस जुस्तज् की तरफ़!

ऐसा है यह मार्ग ! धन्य हैं वे आशिक फ़कीर, जिन्होंने इस पन्थपर चलकर अपने दर्दिल दिलको और ख़ुद अपनेको भी खो दिया । मुबारक हों वे प्रेम-रससे लबालब भरे हुए दिलके कटोरे, जो इस गलीमें उसे खोजते हुए, ख़ुद ही कहीं गुम हो गये । जुस्तज़ बस, इसे कहते हैं । दिल खो जाता है और खुद अपना भी पता नहीं चलता । नुक़सान-ही-नुक़सान है । नक़ाक़ा कहीं नाम भी नहीं । फिर भी सच्चे प्रेमी इस पन्थपर चलनेसे रुकते नहीं । जरा, उनकी हिम्मत तो देखो । इसे कहते हैं साहस । कहते हैं कि मार्ग कैसा ही कठिन हो, हम डरनेवाले नहीं । हमारा पैर उसपरसे डिगनेवाला नहीं, फिसलनेका नहीं । अजी हम तो हम, हमारे खूनको देखो । जब क़ातिल हमें क़ल्ल करता है, तब वह उसकी तलवारसे कैसा चिपट जाता है । जब तलवारकी धारसे हमारा खूनतक अलग होना नहीं चाहता, तब क्या यह सोचा जा सकता कि हम इस प्रेम-पन्थको घवराकर छोड़ देंगे ? उस्ताद जौकका यह सुनहला भाव है । सो, अब उन्हींके शब्दोंमें—

f

सुराते इश्क्रपर अज़बसके हैं साबित क़दम मेरा , दमें शमशेर क़ातिलपर भी खूँ जाता है जम मेरा । खूब ! किसकी तारीफ करें—शमशेरकी या खूनकी ! वाह ! दमें शमशेर क़ातिलपर भी खूँ जाता है जम मेरा ।

× × × ×

कैसा अनोखा है यह प्रेम-पन्थ ! कौन इसकी महिमाका पार पा सकता है। इसपर पथिक चलते तो हैं, पर भूले हुए-से। होशयार-से दिखते हैं, पर रहते हैं बेहोश। आनन्द्यन कहते हैं—

जान वनआनँद, अनोखो यह प्रेम-पंथ,
भूले-से चलत रहें सुधिके थिकत है।
इसीसे इस मार्गका यथार्थ रूप आजतक कोई समझ नहीं सका।
मारग प्रेम को को समुझै, 'हरिचंद' जथारथ होत जथा है।

का

हते

इते

पैर

म,

की

रा

ता

ह

**[-**

प्रेम-मार्गके यथार्थ रूपका तो वे भी वर्णन नहीं कर सके जो इसपर चलकर अपने प्यारेकी प्यारी झलक पा चुके हैं। अक्षर और मात्राएँ जोड़नेवाले ये किव भला, इस पन्थका यथार्थ वर्णन कर सकेंगे! इसका रूप मन और वाणीका विषय नहीं है। यह तो केवल अनुभवगम्य है। प्रेमका वर्णन प्रेम ही कर सकता है। प्रेमका पता प्रेम ही ला सकता है। प्रेमका चित्र प्रेम ही खींच सकता है।

पथिको ! इस पथपर चलनेका उद्देश्य किसी विश्रान्ति-भवनमें टिक रहना नहीं है । इसका उद्देश्य तो वहाँ पहुँचना है जिसके आगे जानेका फिर कोई मार्ग ही नहीं । कविकी वाणीमें—

इस पथका उद्देश नहीं है श्रांति-भवनमें टिक रहना; किन्तु पहुँचना उस सीमापर, जिसके आगे राह नहीं।

—जयशंकर 'प्र**साद**'

पर, सावधान, सँभल-सँभलकर चलना—
न्यारो पेंड़ो प्रेम को, सहसा धरौ न पाव।
सिरके बलतें भावते, चलत बनै तो जाव॥
—रसनिधि

कबीर साहब भी तो आगाह कर रहे हैं—
समुझि सोच पग धरो जतनसे, बार बार डिगि जाय।
ऊँची गैल राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराय॥
भाई, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि—
यह प्रेम को पंथ करार महा, तरवारकी धार पे धावनो है।

# प्रेम-मैत्री

भाई, मित्रता तो बस प्रेममयी। सत्य, नित्य और कल्याणयुक्त मैत्री निष्काम और अनन्त प्रेमसे ही उत्पन्न होती है। प्रेम-मैत्री खार्थ-वासनासे मुक्त और स्नेह-भावनासे बद्ध होती है। स्नेहका एक कोमल तन्तु, इश्क्रका एक कच्चा धागा दो मजबूत दिलोंको बाँधकर एक दिल कर देता है। ऐसी सच्ची दोस्तीमें खुदगरजीके लिये जरा भी जगह नहीं। बदलेकी भावना वहाँ बूँढ़नेपर भी न मिलेगी। जिसमें बदला है, वह दोस्ती नहीं, एक तिजारत है—

1

व

दोस्ती, और किसी गरज़के लिए, यह तिज़ारत है, दोस्ती ही नहीं।

मित्रतामें तो देने-ही-देनेका भाव है, छेनेका नहीं । बिना किसी प्रकारके छाभ या छोभके जिसकी मित्रता स्थिर रहती है, वही अपना सचा मित्र है । महात्मा कबीरदासने कहा है—

वाही नरको जान त् पूरा अपना मीत।
जो राखे बिन लाभके तुझसे प्रीत प्रतीत ॥
यहाँ रहीमकी भी एक सूक्ति याद आ गयी है—
यह न 'रहीम' सराहिए, देन-लेनकी प्रीति।
प्रानिन बाजी राखिए, हार होय के जीति॥
तन, धन और मन दे देना तो एक माम्ली-सी बात है, प्रेमी

मित्रको तो, भाई, मित्रताकी बलि-वेदीपर अपनी प्यारी जान भी हैंसते-हैंसते चढ़ा देनी चाहिये। दोस्ती निभाते हुए मर जाना मर्ग नहीं, सदाके लिये अमर हो जाना है। कविवर नूरमुहम्मदने, 'इन्द्रावती' में एक स्थलपर कहा है—

प्रेमी ताकों जानिए, देइ मित्र पर प्रान ।

मित्र-पंथ पर जिउ दिहें जुग-जुग जिये निदान ॥

जिन छोगोंने राहेदोस्तीमें, मित्रताके मार्गमें, अपने प्राण दे दिये

हैं, उनके पित्रत्र पाद-चिह्नोंपर संसार अपना मस्तक क्यों न रखे—

जो राहेदोस्तीमें, ऐ मीर, मर गये हैं;
सर देंगे छोग उनके पा के निशान ऊपर ।

खार्थ-त्याग ही मैत्रीका एकमात्र परिपोषक है । जहाँ खार्थ है,
वहाँ मैत्री कहाँ ?

क्ति र्थ-

नल

ल

fil

वह

सी

ना

मी

भी

ना

x x x x

सचमुच खार्थांकी दोस्ती किसी कामकी नहीं। भौरे और फूलमें भी तो मित्रता होती है। बेचारा पुष्प-परागपर कैसा पागल हो जाता है! मस्त होकर उस अधिलली कलीपर कैसा मेंडराता है! पर मधु-विहीन सुमनके भी समीप जाते किसीने कभी उस उन्मत्त मधुपको देखा है! कितने रसपूर्ण पुष्पोंको चञ्चल चञ्चरीकने अपना मित्र न बनाया होगा। पर कबतकके लिये! जबतक वे उसे अपने मधु-रसका प्रणय-उपहार देते रहे। फिर भी आप पुष्पके प्रति लोभी भ्रमरकी प्रीतिको मित्रताका नाम देते हैं! सुकवि न्र्रमुहम्मदने क्या अच्छा कहा है—

लोटी प्रीति भँवर की आहै। भँवर आपनो कारज चाहै॥ आइ भँवात बास-रस-आसा। है रस तजत फूल को पासा॥ लै रस-बास भँवर उड़ि जाई। मरत न जब सुमनस कुम्हलाई॥

फिर भी 'प्रेमी ताकों जानिए, देह मित्रपर प्रान' इस कसौटीपर आप भौरेकी खोटी मित्रताको कसने जा रहे हैं ? श्रमरकी खार्थमयी प्रीति कहीं मित्रताका नाम पा सकती है ? मित्रता तो, बस, जलके साथ मीनकी है। केवळ उसे ही 'देइ मित्रपर प्रान' की प्राणान्त परीक्षामें आप सर्वप्रथम उत्तीर्ण पायँगे—

भ्रिन 'रहीम' गित मीनकी, जल बिछुरत जिय जाय। जिअत कंज तिज अनत बस, कहा भीर की भाय॥ महात्मा सूरदासने भी मधुकरकी स्वार्थमयी मित्रतापर असन्तोष प्रकट किया है—

> मधुकर काके मीत भए ? दिवस चारकी प्रीति-सगाई, सो छै अनत गए॥ डहकत फिरत आपने स्वारथ, पाखँड और ठए। चाँड़ै सरे चिन्हारी मेटी, करत हैं प्रीति नए॥

q

a

मतलब पूरा हो जानेपर इतना भी तो ख़याल नहीं रहता कि वह किसी समयका अपना अभिन्नहृदय मित्र आज कौन और क्या है! कल एक अभिन्नहृद्य मित्र था, आज दूसरा है! कल कोई तीसा जिगरी दोस्त बना लिया जायगा और परसों चौथा! यह भी, भल कोई मित्रता है, कोई प्रीति है।

× × × ×

निष्कपट मैत्री निष्काम प्रेमियोंमें ही पायी जाती है । प्रेम-पूर्ण मित्रतामें कहीं छल-कपट स्थान पा सकता है ? कपटी मित्रसे तो, भाई, निष्कपट शत्रु ही कहीं अच्छा है । रहीमने कपटी मित्रकी तुल्ना खीरेके साथ की है और खूब की है । ऊपरसे तो एक दीख पड़ता है, पर भीतर अलग-अलग तीन फाँकें होती हैं । पर, जो सच्चा प्रेमी है, उसका बाहर-भीतर एक-सा रूप होता है——

'रिहमन' प्रीति न कीजिए, जस स्वीराने कीन। ऊपरसे तो दिल मिला, भीतर फाँकें तीन॥ ान्त

तोष

कि

है!

सरा

ला

रूर्ण

तो,

ज्ना पर

का

जिसके हृदय-तलमें प्रेमका अङ्कुर नहीं उगा, वही कपटका आश्रय लेगा । प्रेमका निवासस्थान सत्यमें है, और कपटका असत्यमें । अतः प्रेम और कपट, सत्य और असत्य एक साथ कैसे रह सकते हैं ? यह कह देना तो बहुत ही आसान है कि हमारा-तुम्हारा मन मिल गया है, अब कौन हमें-तुम्हें जुदा कर सकता है ? पर मनका मिल जाना है महान् कितन । जरा-सी ठेस लगते ही, हमलोगोंके घुले-मिले हुए मन एक क्षणमें अलग हो जाते हैं । ऐसा सचे प्रेमके भभावसे ही होता है । यदि प्रेमने हमारे दिलोंको मिलाकर एक कर दिया होता, तो वे विलग होते ही क्यों ? इसिलये प्रेमके मिलाये हुए मन ही सच्चे मिले हुए मन हैं—

'धरनी' मन मिलिबो कहा, तिनक माहिं बिलगाहिं। मन को मिलन सराहिए, एकमेक ह्रै जाहिं॥

मिले हुए दिलोंका एक निराला रंग होता है। अपने-अपने खार्थको छोड़कर वे प्रेमका रंग धारण कर लेते हैं। हलदी अपनी जर्दीको छोड़ देती है और चूना अपनी सफेदीको। दोनों मिलकर प्रेमकी एक निराली लालीमें रँग जाते हैं। ऐसी तदाकार प्रीति ही परम प्रशंसनीय है—

'रहिमन' प्रोति सराहिए, मिले होत रँग दून। ज्यों जरही हरदी तजें, तजे सफेदी चून॥ ऐसे प्रेमी मित्र इस खार्थी संसारमें आज कितने हैं— सुर्खोंकी चाहें हैं सबमें, नहीं मतलब किसको प्यारा ?

आँखमें बसनेवाले हैं, कौन है आँखोंका तारा।

--इरिऔध

हम सभी अब दिन-दिन कपटी होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन ही प्रेमहीन है। न हम ही किसीके दिली दोस्त हैं, न हमारा ही कोई सचा मित्र है। हम मित्र नहीं, तिजारती बनिये हैं। हाँ, हमारे दिल मजीठके रंगमें रँगे हुए कपड़ेकी तरह होते, तो आज हमारा दोस्तीका दावा सचा कहा जा सकता। हमारे दिलोंपर न वह पक्का रंग है, और न हम किसीके दोस्त कहलाने लायक हैं। संतक पलटूदासने कहा है—

मेत्री

ही

· fi

4

'पल्टू' ऐसी प्रीति करु, ज्यों मजीठ को रंग। दूक-दूक कपड़ा उड़ें, रंग न छोड़ें संग॥ पर, अब तो, भाई रोना आता है। किससे तो मित्रता करें और किससे प्रीति जोड़ें—

> 'पल्टू में रोवन लगा, जरो जगतको रीति। जहँ देखो तहँ कपट है, कासों कीजै प्रीति॥

मित्रता किसीसे करनी हो तो अभिन्न-हृदय दूध और पानीकी प्यारी जोड़ीसे कुछ सीख छो। दोनों दिलवरोंके दिल कैसे घुल-मिलकर एक हो गये हैं। दूध जहाँ-जहाँ जिस भावपर बिकता है, पानीको भी वहाँ-वहाँ अपने ही मोलपर बिकवाता है। जब आग दूधको जलने लगती है, तब अपने मित्रके साथ जल भी खुद जलने लगता है। और बिना पानीके दूध उफना-उफनाकर आगमें जब गिरने लगता है, तब जल ही उसे सान्वना देकर असहा अग्नि-दाहसे बचाता है। अब आचार्य भिखारीदासके सरस शब्दोंमें इस भावको देखें—

'दास' परस्पर प्रेम रुख्यो गुन छीर को नीर मिले सरसातु है। नीर बेचावतु आपुनो मोल है छीर जहाँ-जहाँ जाइ विकातु है।। प्रेम-मैत्री

क्वक जारन छीर छगै तब नीर जरावतु आपुनी गातु है। नीर बिना उफनाइ कें छीर सु आगिमें जातु, मिले ठहरातु है ॥ कवि-कल्प-तरु बुन्देल-वीर महाराज छत्रसालने भी नीर-क्षीर-मैत्रीका समुचित समर्थन किया है—

एक-सो सुभाय, एक रूप मिलि जाय जहाँ,

बिलग उपाय तहाँ नैक न लखातु है; रहे आपु जोलों, तोलों मीत को न आवे आँचु,

मीत को बिषादु देखि जारे निज गातु है।

बिरह-उदेग उफनातु छीर नीर बिनु, हृदय-अधार देखि सो दुख बिलातु है;

सज्जन सुचेतनको ऐसी प्रीति 'छत्रसाल' पानी और पै की जैसी प्रगट दिखातु है॥ संकटके समय दोनों एक दूसरेके कैसे काम आते हैं। विपद्के

ही दिनोंमें तो सची मित्रताकी परीक्षा होती है। गोसाईंजीने कहा है-बिपतिकाल कर सतगुन नेहा । सुति कह संत मीत-गुन एहा ॥

तथैव--

आपदकाल परिखए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी॥ अँगरेज़ीकी भी एक प्रसिद्ध कहावत है—

A friend in need is a friend indeed.

अर्थात्, जो गाढ़े समयपर काम आता है, वही अपना सचा मित्र है । तब नीर-क्षीरकी प्रेममयी मैत्रीको ही हम आदर्श मैत्री क्यों न मानें ?

जो अपने प्रिय मित्रके दुःखसे दुखी नहीं होते, उनका मुख देखना भी महापाप है । भगवान् रामचन्द्रजीने अपने सखा सुग्रीवसे मैत्री-धर्मकी कैसी सुन्दर व्याख्या की है—

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

मारा मारा

इमारे

मारा क्का

तवर

और

ोकी

कर भी

गने गौर

नव

अव

जे न मीत दुख होहिं दुखारी । तिनहि बिलोकत पातक भारी ॥ निज दुख गिरिसम रज करि जाना । मीत क दुख रज मेरु समाना ॥ जिंन के असि मति सहज न आई । ते सठ हठिकत करत मिताई ॥

मित्रके दु:खसे दुखी होना, उसके एक रज-कणके समान दु:खको सुमेरु-सदृश मानकर, प्राण-पणसे दूर करनेपर उद्यत हो जान हर किसीका काम नहीं है । जिसके हृदयमें निष्काम प्रेमका दीपक जलता होगा, केवल वही अपने मित्रके रज-कणवत् दु:खको सुमेरु समान देख सकेगा । साथ हो उस दिन्य प्रकाशमें उसे अपना गिरिसदृश दु:ख एक रज-कणके समान दिखायी देगा। प्रेमके चश्मेकी कैसी कुछ करामात है ! पर्वत एक रज-कणके सदृश दिखायी देता है और रज-कण एक सुमेरुके समान ! किहिये, इश्कको खुर्दबीन कहें य कलाँबीन, या दोनों ही ?

मित्रके दु:खसे दुखी होना तो, बस, श्रीकृष्णने जाना। एक दीन-दिख ब्राह्मणके साथ राजाधिराज यदुराजने जो स्नेहपूर्ण सहानुभूति प्रकट की, जो प्रेम-प्रीतिका भाव दिखाया, वह आज भी मृतप्राय मैत्री-धर्मके लिये सञ्जीवनीका काम दे रहा है। प्य-परिश्रान्त सुदामासे आप पूछते हैं—तुमने बड़ा कष्ट प्रया, भाई, यहाँ तभी क्यों न चले आये ? इतने दिन यों ही दरिद्रतामें कहाँ बिता दिये। मुझे तुम ऐसा भुला बैठे मित्र ! मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया था! सखाके पैर बेवाइयोंसे फटे देखकर द्वारकाधीश व्याकुल हो गये। अरे, कितने काँटे लगकर टूट गये हैं मेरे प्यारे मित्रके पैरोंमें! गरीब सुदामाकी यह दैन्यदशा देखकर करुणाकर श्रीकृष्ण करुणाई हो सेने लगे। पैर पखारनेको पानी परातमें भरा रखा था, पर उसे आपने

उ

छुद

ग्रेम

अप कर्ति

सा

रहे

सा

गि

छुआ भी नहीं; प्राणिपय अतिथिके श्रान्त चरण भगवान्ने अपने प्रेमाशुओंसे ही धोये । धन्य !

कैसे बिहाल बिवाइनसों भये, कंटक-जाल गड़े पग जोये। हाय, महादुख पाये, सखा, तुम आये इते न, किते दिन खोये! देखि सुदामाकी दीन दसा, करुना करिकें करुनानिधि रोये। पानी परात को हाथ छुयो निहं, नैननके जलसों पग धोये॥
—नरोत्तम

वहीं, वास्तवमें, लोकमान्य महापुरुष है जो एक दीन-दिरद्रकों अपना अभिन्नहृदय मित्र मानकर प्रेमपूर्वक उसकी सेवा करता है। कविवर रहीमने कहा है—

जे गरीब पर हित करें, ते 'रहीम' बड़ छोग।
कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग॥
महान्की महत्ता इसीमें है कि वह अपने दीन-हीन सुहदोंके
साथ सहदयतापूर्ण समवेदना प्रकटकर उन्हें अपनी आँखोंपर बिठाये
रहे। इसीमें महामहिमकी महिमा है, नहीं तो—

जिन के असि मित सहज न आई। ते सठ हिठ कत करत मिताई।।
एक किवने हृदय-शून्य व्यक्तिकी तुल्रना मिहिमामय आकाशके
साथ की है, जिसने विपत्तिके समय अपने मित्र सूर्यको क्षितिजमें
गिरते हुए सम्हालातक नहीं। क्या ही सुन्दर सूक्ति है—

धिग् ब्योम्नो महिमानमेतु दछशः प्रोच्चेसदीयं पदं निन्द्यां दैवगतिं प्रयात्वभवतिस्तस्यास्तु शून्यस्य वा। येनोत्क्षिप्तकरस्य नष्टमहसः श्रान्तस्य सन्तापिनो मित्रस्यापि निराश्रयस्य न कृतं धरये करालम्बनम्॥

भिकार है उस महामहिम आकाशकी महिमाको ! उसका वह धिकार है उस महामहिम आकाशकी महिमाको ! उसका वह उच्च पद खण्ड-खण्ड होकर गिर पड़े । उसे निन्दनीय गति प्राप्त हो ।

हा ग्रे

समान

जाना

ीपक

रमेह-

गिरि-

कैसी

और

हें या

एक

पूर्ण

भाज

पथ-

તુમી

मुझे

1 ?

11

वि

उस हृदय-शून्यका न होना ही अच्छा है। अरे, वह कैसा नीच है। उसने अपने मित्र ( सूर्य ) का भी संकटके समय साथ न दिया। उस मित्रको भी हाथका सहारा देकर न सम्हाला, जो श्रान्त, निस्तेन और निराश्रय होकर सहारेके लिये हाथ पसारे हुए था। उसके देखते-देखते बेचारा विपत्-सागरमें डूब गया । धिकार है स सहदयता-शून्य असीम आकाशके अतुल वैभवको ।

जिस जटिल जन्मान्तरके सिद्धान्तके स्थिर करनेमें बडेबडे दार्शनिक पण्डित परेशान रहते हैं, उसे हम कभी-कभी प्रेमके विगत दर्पणमें यों ही प्रतिबिम्बित देख लिया करते हैं। बिना किसी कारणके किसी व्यक्ति या किसी स्थानको पहली ही बार देखकर, यदि हमारे हृदयमें एक अमन्द उत्साहमयी, अलौकिक आनन्दप्रदा और प्रेम-सम्भूता ममता उत्पन्न हो जाय, तो क्यों न हम विश्वास कर छें कि उस व्यक्ति या उस स्थानके साथ अवस्यमेव हमारा जननान्तर सौहार रहा आया है। किसी व्यक्तिके साथ इस प्रकारकी दैवी प्रीति ही सत्य, नित्य और कल्याणकारिणी मैत्री है। जननान्तर सौहार्दपर किवता कामिनी-कान्त कालिदासकी कैसी सुन्दर सरस सूक्ति है—

वास

जा

औ

मि

मेर्

रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्

पर्युत्सुकीभवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः। तच्चेतसा सारति नुनमबोधपूर्वं

भावस्थिराणि जननान्तरसोहदानि ॥

अर्थात्-लिख कें सुन्दर वस्तु अरु मधुर गीत सुनि कोइ। सुखिया जनहूके हियें उत्कंठा यदि

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

है।

या।

स्तेज

उसके

उस

:बडे

वेमल

गके,

मारे

भूता

उस

हार्द

ही

ता

कारन ताको जानिये सुधि प्रगर्ध है आइ। जन्मान्तरके सखनकी जो मन रही समाइ॥ कविवर टेनीसनने भी नीचेकी कवितामें उपर्युक्त सिद्धान्तका अक्षरश: समर्थन किया है—

So friend, when first I looked upon your face Our thoughts gave answer each to each, so true, Opposed mirrors each reflecting each; Although I know not in what time or place, Me thought that I had often met with you, And each had lived in other's mind and speech.

मित्र ! जब पहली ही बार मैंने तुम्हारे चेहरेको देखा, तब वास्तवमें, हमारे पारस्परिक विचार कुछ ऐसे मिल गये, जैसे एक दर्पणकी प्रतिच्छाया दूसरे दर्पणपर पड़ रही हो । यद्यपि मैं यह न जानता था कि मैंने तुम्हें कब और कहाँ देखा, तो भी कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं अनेक बार तुमसे मिल चुका था, और तुमने मेरे तथा मैंने तुम्हारे मन और वाणीमें, किसी अज्ञात कालमें, वास किया था।

यह जननान्तर सौहार्द नहीं, तो फिर है क्या १ पर, ऐसा मित्र और ऐसी मित्रता हर किसीके भाग्यमें नहीं। ऐसे चिर-सम्बन्धी मित्रकी मित्रता परमिपता परमात्माकी कृपासे ही प्राप्त होती है। किवके साथ मेरी भी उस विश्व-विहारी प्रेमभगवान्से यही करबद्ध प्रार्थना है कि——

> हर चाहमें डूबे हुएको मीत प्रबका कोई, दे मिला त्, मेरे दाता, ज्यों मिलाया है मुझे।

# प्रेम-निर्वाह

किसीके साथ प्रेमका सम्बन्ध जोड़ लेना तो आसान है, पर जीवनभर उसे एक-सा निभा ले जाना बड़ा ही कठिन काम है। प्रेमका निभाना सदाचारियों और शूरवीरोंका ही काम है, विषयी और कायरोंका नहीं। जहाँ एकाङ्गी और एकरस प्रेम होता है, वहीं प्रेमका उच्च और पवित्र आदर्श देखनेमें आता है। कबीरसाहबकी एक साखी है—

> अगिनि-आँच सहना सुगम, सुगम खड़गकी धार । नेह-निभावन एकरस, महा कठिन ब्योहार॥

प्रेम-पात्रकी ओरसे कैसा ही रूखा और असन्तोषजनक व्यवहार क्यों नहों जाय, पर अपनी ओरसे तो वहीं एकरस और अनन असीम प्रेम आजीवन स्थिर रहना चाहिये। अपने हृदयमें जरा भी प्रेम की कभी आयी कि हम कहीं मुँह दिखाने लायक भी न रहे। प्रेम पितत होकर न दीनके रहे, न दुनियाके। अजी, लौ लगायी से लगायी। हाथीका दाँत बाहर निकला सो निकला। पर है यह महार किन । इससे तो प्रेम न करना ही अच्छा है। बीचमें प्रीति-भंग कर देनेसे तो यही अच्छा है कि प्रीति जोड़े ही नहीं, उस व्याधिका नाम ही न ले। जप-तप, यम-नियम, ध्यान-धारणा आदि तो किसी-किसी भाँति सभी साध सकते हैं, पर प्रेमको एकरस निभा ले जानी किसी विरले ही वीरका काम है। कहा है—

'तुळसी' जप-तप, नेम-व्रत, सब सबही तें होय। नेह-निबाहन एकरस जानत बिरलो कोय॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

बत ही

प्रेम अज चार है

उस

ने इ

### प्रेम-निर्वाह

१८५

रसिक-त्रर नागरीदासजी तो प्रेम-निर्वाहको और भी कठिन बतला रहे हैं। आपकी दृष्टिमें 'कठिन कराल एक नेह कौ निवाहिबों' ही है। कहते हैं—

गिहिबो अकास पुनि लहिबो अथाह-थाह,
अति विकराल व्याल काल को खेलाइबो;
सेर समसेर-धार सहिबो प्रबाह बान,
गज मृगराज है हथेरिन लराइबो।
गिरितें गिरन, ज्वाल-मालमें जरन, और
कासीमें करोट, देह हिममें गराइबो;
पीबो विष विषम कवूल, कवि 'नागर' पै
कठिन कराल एक नेह को निबाहिबो॥

दो या चार दिनके लिये तो सभी प्रेमी बन जाते हैं। पर उनका प्रेम 'चार दिननकी चाँदनी, फेरि अँधेरो पाख' के समान होता है। अजी, फिर कौन किसकी याद रखता है। दुनियाबी नेहका नशा चार ही दिन रहता है। असलमें उस प्रेमको प्रेम कहना ही मूर्खता है। प्रेममें क्षणमंगुरता कहाँ, अनित्यता कहाँ १ यह तो मोहका लक्षण है। प्रेम तो स्थायी, नित्य और अपरिवर्तनशील होता है। तभी तो उस खड्ग-त्रतका पालन करना परम दुष्कर है। कविवर रसिकविहारीने इस असि-धारा-त्रतकी कठिनाइयोंका कैसा सजीव वर्णन किया है—

आपुहितें सूली चिंद जैबो है सहज घनो,
सोऊ अति सहज सती को तन दाहिबो;
सीस पै सुमेरु धारि घायबो सहज, अरु
सहज लगे है बहु सातों सिंधु थाहिबो।
सहज बड़ो है प्रीति करिबो, बिचारो जीय,
सहज दिखात चित्त दो दिन को चाहिबो;
'रिसकिबिहारी' यही सहज नहीं है, मीत!
एक-सो सदाहीं साँचे नेह को निबाहिबो॥

प्रे॰ यो॰ **१०**<sub>CC-0</sub>. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

, पा

त्रेषयी वहीं

वकी

नक

नेम-मसे

नन्त

सो

和用

त-

188

दीनदयाल गिरि भी प्रेम-निर्वाहको अत्यन्त कठिन कह रहे हैं। कहते हैं कि प्रेम है तो अत्यन्त मृदुल, पर अन्ततक उसका निवाहन बड़ा कठिन है—

क

**इ**स

हा

यह

दूर

च

पुर

qu

ए

水

छल-बंचक-हीन चले पथ याहि प्रतीति-सुसंबल चाहनो है। तहँ संकट-बायु बियोग-लुबें दिलकों दुख-दावमें दाहनो है॥ नद सोक बिषाद कुग्राह प्रसें खर धारहि तो अवगाहनो है। हित 'दीनदयाल' महा-मृदु है, कठिने अति अंत निबाहनो है॥

कितनी कठिन समस्या है! प्रेमके पथपर चले, तो छल-कार रूपी ठग साथ न हों; विश्वासरूपी मार्गव्यय भी चाहिये। इस पर्ध कप्टोंकी हवा है, विरहकी छुएँ चलती हैं और हृदयको दु:ख-दावानि दग्ध करना पड़ता है। यहाँ शोकका नद है, जहाँ विषादके भवंब घड़ियाल पकड़ लेते हैं, और कठोरताकी तेज धाराको थहाना पड़ा है। प्रेम है तो अत्यन्त सुकोमल, किन्तु अन्ततक उसका एकस निभाना महान् कठिन है।

इसी तरह बोधाने भी ऐसी ही अनेक कठिनाइयोंका दिग्दर्श कराते हुए अन्तमें यही निश्चय किया है—

एक हि डोर अनेक मुसिक्कल यारी के मीतसों प्रीति निबाहिबो। प्रेम करनेमें अपना क्या जाता है। मुफ्त ही आशिक्क बन जातें अपना क्या बिगड़ता है। पर, हाँ, आगे कठिनाई है। प्रेमका निभाव सुगम नहीं। वहाँ साँस फूलने लगती है, जी घवराने लगता है

नेहा सब कोऊ करें कहा करेमें जात। करिबो और निवाहिबो बड़ी कठिन यह बात॥

 कहीं सचमुच कर न बैठना। प्रेमके निभानेमें शरीरतकसे हाथ धो बैठोगे। इसकी चिन्ता नहीं, शरीर रहे या जाय। कोई फ़िक्र नहीं, मन भी हाथसे छूट जाय, दिल भी जख़्मी हो जाय, तन भी उसीमें लगजाय। यह सिर भी हैं सते-हँसते प्रेम-भगवान्के चरणोंपर चढ़ा दिया जायगा। जैसे बने तैसे अब तो प्रेमको अन्ततक निभाना ही है—

नेह निभाये ही बनै, सोचे बनै न आन। तन दे, मन दे, सीस दे, नेह न दीजै जान॥ —कबी

प्रेमियो ! यह निश्चय कर लो कि--

हें हैं

बहिना

कपर

पथन

गिन

मयंब/

पड़त रकस

ग्दर्शन

जाने

नेभाग

मन भावे सुजान सोई करियों, हमें नेह को नातो निबाहनो है।

और जो सब कुछ सहनेको तैयार नहीं हो, तो प्रेमका खाँग रचा ही क्यों ! प्रेमका निभाना जो नहीं जानता उसे स्नेह-नदीमें धँसना ही न चाहिये—

कछु नेह-निबाह न जानत हे, तौ सनेहकी धारमें काहे धँसे ?

बल्कि अब तारीक तो इसमें है कि तुम्हारे अहदे-मुहब्बतका टूटना मुश्किल ही नहीं, गैरमुमिकन माना जाय। इसी अहदपर चलनेमें प्रेमियो! तुम्हारी शेरिदिली है, इसी प्रणके पालनेमें तुम्हारा परम पुरुषार्थ है। प्रेमके जीवनमें कभी कोई जरूरत आ पड़े तो उस प्यारे पपीहेको अपना गुरु बना लेना। क्योंकि आदिसे अन्ततक प्रेमका एकरस निभाना एक चाह-भरा चातक ही जानता है।

रटत-रटत रसना छटी, तृषा स्विगे अंग। 'तुल्रसी' चातक-प्रेम को नित नृतन रुचिरंग॥ बरिष परुष पाइन पयद, पंख करो दुक-टूक। 'तुल्रसी' परी न चाहिए चतुर चातकहि चूक॥

# प्रेम और विरह

सद्गुरु कबीरकी एक साखी है--

बिरह-अगिन तन मन जला, लगि रहा ततजीव।
के वा जाने विरहिनी, के जिन भेंटा पीच॥
विरहिती अग्निसे जब स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही शरीर भसी।
भूत हो चुके, तब कहीं इस प्रेमिवभीर जीवका उस परम प्रियतलों तादात्म्य हुआ। इस विरहानल-दाहका आनन्द या तो विरहिणी ही छटती है और या वह सुहागिनी, जिसकी अपने वियुक्त प्रियतमों भेंट हो चुकी है। महात्मा कबीरकी एक और साखी विरह-तत्त्वका समर्थन कर रही है—

विरहा कहै कबीरसों, त् जिन छाड़े मोहि।
पारष्ट्रकों तेजमें, तहाँ छे राखों तोहि॥
इसमें सन्देह नहीं कि आत्यन्तिक विरहासिक्त ही प्रेमकी सबी ऊँची अत्रस्था है। प्रेमकी परिपुष्टि विरहसे ही होती है, विरह एक तरहका पुट है। बिना पुटके वस्त्रपर रंग नहीं चढ़ता। सूरदासजी क्या अच्छा कहा है—

जधो, बिरहा प्रेम करै। ज्यों बिनु पुट पट गहै न रंगिह, पुट गहे रसिह परै॥ जबतक घड़ेने अपना तन, अपना अहंकार नहीं जला डाला तबतक कौन उसके हृदयमें सुधा-रस भरने आयगा ? विरहार्गिं जलकर शरीर मानो कुन्दन हो जाता है। मनका वासनात्मक मैं जल

प्रेम<sup>न</sup> प्रेम<sup>न</sup> विर उस

प्यां विर इस क्या

क्ये

है

### प्रेम और विरद्द

188

जलाकर उसे विरह ही निर्मेल करता है— बिरह-अगिन जरि कुंदन होई। निरमल तन पानै पै सोई॥

-उसान

बिना विरहके प्रेमकी खतन्त्र सत्ता नहीं है। इसी तरह बिना प्रेमके विरहका भी अस्तित्व नहीं है। जहाँ प्रेम है, वहाँ विरह है। प्रेमकी आगको विरह-पवन ही प्रज्वित करता है। प्रेमके अंकुरको विरह-जल ही बढ़ाता है। प्रेम-दीपकको बातीको यह विरह ही उसकाता रहता है—

जहाँ प्रेम तहँ विरहा जानहु। बिरह-बात जिन लघु करिमानहु॥ जेहि तन प्रेम-आगि सुलगाई। बिरह पौन होइ दे सुलगाई॥ प्रेम-अँकूर जहाँ सिर काढ़ा। बिरह-नीर सों छिन-छिन बाढ़ा॥ प्रेम-दीप जहँ जोति दिखाई। बिरह देइ छिन-छिन उसकाई॥

--उसान

इसीसे तो कहा गया है कि— धन सो धन जेहि बिरह बियोगू। प्रीतम लागि तजे सुख-भोगू॥ —न्रसह

विरह यदि ऐसा ही सुखदायी है, तो फिर विरही दिन-रात रोया क्यों करता है ? यह न पूछो; भाई, विरहकी वेदना मधुमयी होती है । उसमें रोना भी रुचिकर प्रतीत होता है । अपने बिछुड़े हुए प्यारेका ध्यान आते ही हृदयमें एक ज्वाला उठती है, फिर भी वह विरही उसीका ध्यान करता रहता है । प्रेम-रत्नके जौहरी जायसीको इस जलने-भुननेकी अच्छी जानकारी थी । उस विरहानुभवी साधकने क्या अच्छा कहा है—

लागिउँ जरै, जरै जस भारू । फिरि-फिरि भूँजेसि, तजिउँ न बारू ॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

नस्मी-

ात्त्वसे विही

तमसे

वका

नवसे एक

जीने

ाणा ग्रिमें

मेल

240

भाड़की जलती बाल्रमें अनाजका दाना डालकर कितनी ही बार भूनो, वह बराबर उल्लाही रहेगा, उस प्यारी बाल्रको लोड़कर बाहर न जायगा। विरह-दाहमें वियुक्त प्रियका ध्यान चन्दन और कपूरसे भी अधिक शीतल लगता है। इसीसे उस दाहमें दग्ध होनेको विरही प्रेमीका चित्त सदा व्याकुल और अधीर रहा करता है—
जरत पतंग दीपमें जैसे, औ फिरि-फिरि लपटात।

<del>--स</del>र

और

खा

सक

जग

सुर

ले

यह

विर

में व

विर

भेद

वा

विरहीके रुदनको कोई क्या जाने । मौलाना रूमकी रोती हुई बाँसुरी कहती है—'जिसका हृदय वियोगके मारे टुकड़े-टुकड़े न हो गया हो, वह मेरा अभिप्राय कैसे समझ सकता है ? यदि मेरी दरदमरी दास्तां सुननी है, तो पहले अपने दिलको किसी प्यारेके वियोगें टुकड़े-टुकड़े कर दो, फिर मेरे पास आओ, तब मैं बताऊँगी कि मेरी क्या हालत है । मैंने अच्छे-बुरे सभीके पास जाकर अपना रोना रोया, पर किसीने भी ध्यान न दिया—सुना और सुनकर टाल दिया । जिन्होंने सुना और ध्यान न दिया मैं उनको बहरा जानती हूँ, और जिन्होंने चिल्लाते देखा, पर न जाना कि क्यों चिल्ला रही हैं, मैंने समझ लिया कि वे अन्धे हैं । मेरे रोनेके रहस्यको एक वही जान सकता है जो आत्माकी आवाजको सुनता तथा पहचानता है। वास्तवमें, मेरा रुदन आत्माके रुदनसे जुदा नहीं है ।'

तब विरहीके रोनेको आनन्ददायी क्यों न कहें। धन्य है वह जो प्रियतमके वियोगमें इस बाँसुरीकी तरह दिन-रात रोया करता है धन सो धन जेहि बिरह-बियोगू। प्रीतम लागि तजे सुखभोगू॥

X

×

×

×

युगोंसे कसक सो रही है। इसीसे जीव भी बेहोरा पड़ा है और सुरत भी सो रही है। कौन इन्हें जगावे। द्वारपर खड़े प्यारे खामीसे कौन इस जीवको मिळावे। बस, विरह ही कसकको जगा सकता है और कसक जीवको जगा सकती है और सुरतको जीव जगा लेगा। संतवर दादूदयाल कहते हैं—

बिरह जगावे दरदको, दरद जगावे जीव।
जीव जगावे सुरतको, पंच पुकारे पीव॥
ऐसी मिहिमा है महात्मा विरह-देवकी। प्रियविरह निश्चयपूर्वक
सुरत और जीवका सद्गुरु है। जिसने इस महामिहिमसे गुरु-मन्त्र
ले लिया, उसका उसी क्षण प्रेम-देवसे तादात्म्य हो गया। जिसने
यह दुस्साध्य साधन साध लिया, उसे आत्म-साक्षात्कार हो गया। पर
विरहात्मक प्रेमका साधक यहाँ मिलेगा कहाँ ? इस लेन-देनकी दुनियाँमें उसका दर्शन दुर्लभ है। शायद ही लाख-करोड़में कहीं एकाध सचा
विरही देखनेमें आये। उसकी पहचान भी बड़ी किठन है। उसका
भेद पा लेना आसान नहीं। संत चरणदासने विरह-साधनामें मतवाली विरहिणीकी कैसी सची तसबीर खींची है——

गदगद बानी कंडमें, आँसू टपकें नैन।
वह तो बिरिहन रामकी, तलफित है दिन-रैन॥
वह बिरिहन बौरी भई, जानत ना कोइ भेद।
अगिन बरें, हियरा जरें, भये कलेंजे छेद॥
जाप करें तो पीवका, ध्यान करें तो पीव।
जिव बिरिहनका पीव है, पिव बिरिहनका जीव॥

वह प्यारे रामकी विरहिणी है। उस प्यारेकी दीदारकी ही उसे चाह है। वह एक प्यासी पपीही है। एक दरद-रँगीछी दीवानी है।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ही ब्रेड-और

ओर नेको -

·हुई हो भरी

गमें कि तेना

राल तती है, ही

5 |

包

व्यथा कैसे कहे—गठा भर आया है, आँखोंसे झरने झरते हैं। दिन-रात वेचारी तड़पती ही रहती है। अरे, वह तो पगठी है, पगठी।ऐसी पगठी कि उसके पागठपनेका भेद ही आजतक किसीको नहीं मिछा। उस दीवानीके दिलमें एक आग बल रही है। जिगर जल रहा है। कलेजेके अंदर छेद-ही-छेद हो गये हैं। जाप करती है, तो प्यारेका और ध्यान धरती है तो प्यारेका। उस विरहिणीका जीव आज उसका प्रियतम हो रहा है और उसका प्रियतम हो गया है उसका जीव। जीवपर प्यारेकी छाया पड़ रही है और प्यारेपर जीवकी झाई झलक रही है। 'जीव और पीव' में कैसा गजवका तादात्म्य हुआ है!

प्यारेका उसे दिखायी देना क्या था, उससे बिछुड़कर ख़ुद उसे अपने आपसे भी जुदा कर देना था। मीरसाहबने क्या अच्छा कहा है—

दिखाई दिये यूँ कि बेख़ुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले!

खूब दिखायी दिये ! अपनी जुदाईके साथ-साथ बेखुदी भी हमें देते गये। अच्छा हुआ, एक बठा टळी। अपना एक मन था, वह भी हाथसे चळा गया। मनसे भी छुट्टी पा ळी। अब मनवाले उस बेमन-वालेकी व्यथा जानने आये हैं! पर क्या मोहितका मर्म मोहक समझ सकेगा ? कभी नहीं—

कान्ह परे बहुतायतमें, इक्लेनकी बेदन जानी कहा तुम ? हो मनमोहन, मोहे कहूँ न, बिथा बियनेनकी मानी कहा तुम ? बोरो बियोगिनि आय सुजान है, हाय कछू उर आनी कहा तुम ? आरतिवंत पपीहनकों घनआनँदजू ! पहिचानी कहा तुम ?

—आनन्दधन

जो

दिव

दीव

आ

नज

आ

है

विर

हाँ, सचमुच उस बेदिलका भेद तुम्हें न मिलेगा। क्या हुआ जो तुम दिलदार हो। उस दीवानेने तो हसरतेदीदारपर ही अपने दिलको न्योछावर कर दिया है। अब शायद ही वह तुम्हारा दर्शन कर सके, क्योंकि वह बेचारा प्रेमी, दिलके न होनेसे, आज ताक़ते-दीदार भी खो चुका है—

दिलको नियाज़ इसरते दीदार कर चुके, देखा तो हममें ताकते दीदार भी नहीं!

उसकी इस भारी वेत्रक्रूफीपर तुम्हें मन-ही-मन हँसी तो जरूर आती होगी, सरकार ! पर जरा उस वेदिलकी आँखोंसे देखो क्या नजर आता है ! वह पगला कहता है कि एक घड़ी तनिक अपने आपसे बिछुड़ देखो, आप ही विरहका सब भेद खुल जायगा—

कैसो सँजोग बियोग भी आहि, फिरी 'घनआनँद' है मतवारे। मो गित बृक्षि परे तबहीं, जब होहु घरीकहूँ आपतें न्यारे॥ बात वही है कि प्रियसे बिछुड़ना अपने आपसे बिछुड़ जाना है। और जिसने अपने आपसे बिछुड़ना नहीं जाना, वह उस प्यारेके विरह-रसका अधिकारी ही नहीं है। अरे भाई, हसरतेदीदारपर अपनी खुदीको न्योछावर कर देनेवाला ही तो यह कहनेका साहस करेगा कि—

> बिरह-भुवंगम पैठिकै किया कलेजे घाव। बिरही अंग न मोड़िहै ज्यों भावे त्यों खाव॥ —कबीर

कुछ ठिकाना ! कितना साहसी और शूर होता है विरही !

× × × ×

व्यापकताकी प्रत्यक्षानुभूति विरह-वेदनामें ही होती है ।

विरहीके प्रति सभी सहानुभूति प्रकट करते हैं या उसकी दृष्टि ही कुछ

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

दिन-ऐसी छा।

है।

तका व।

रही

उसे --

में

भी म-

झ

### प्रेम-योग

्रेसी हो जाती है कि सारा संसार उसे अपने ही समान विरहाकुल दिखायी देता है। विरह-देखकी दृष्टिमें धुएँसे बादल कोयलेकी तरह काले हो जाते हैं, राहु-केतु भी झुलस जाते हैं, सूर्य तप्त हो उठता है, चन्द्रमाकी कलाएँ जलकर खण्डित हो जाती हैं और पलासके फूल तो अंगारोंकी भाँति उस आगनें दहकने लगते हैं। तारे जल-जलकर टूट पड़ते हैं। धरती भी धायँ-धायँ जलने लगती है। हमारे प्रेमी जायसीने इस विश्वव्यापी विरह-दाहका कैसा सकरण वर्णन किया है—

अस परजरा बिरहकर गठा। मेघ स्थाम भये धूम जो उठा॥ दादा राहु, केतु गा दाधा। सूरज जरा, चाँद जिर आधा॥ औ सब नखत-तराई जरहीं। टूटिंह छूक, धरित महँ परहीं॥ जरे सो धरती ठावहिं-ठाँऊ। दहिक पलास जरे तेहि दाऊ॥

हो

स वि

हो

वि

सृ

स

रह

व

P

ये सब उस विरहीके दु:खमें दुखी न हुए होते, उसके साय इन सबोंने समवेदना प्रकट न की होती तो बेचारा कबतक अकेल ही उस आगमें जलता रहता । वह जला और उसने सारी प्रकृति ही दहकती हुई देखी । वह रोया और उसने सारे विश्वको अपने साथ फूट-फूटकर रोता हुआ पाया । हाँ, सच तो है, उस विरह-दग्धके रक्ताश्रुओंसे आज सभी भीग-भीगकर लाल हो रहे हैं, सभी उसके साथ हृदयका रुधिर आँखोंसे टपका रहे हैं—

नैनिन चली रकत के धारा। कंथा भीजि भयेउ रतनारा॥
स्रज बूड़ि उठा होइ ताता। औ मजीठ टेसू बन राता॥
भा बसंत, राती बनसपती। औ राते सब जोगी-जती॥
भूमि जो भीजि भयेउसब गेरू। औ राते तहँ पंखि-पखेरू॥
ईंगुर भा पहार जो भीजा। पै तुम्हार निंद्ध रोवँ पसीजा॥
विरहीके रक्तमय आँसुओंमें सारा संसार रँग गया है। कैसी,
करुण-कलापिनी कल्पना है! विरहकी कैसी विशद विश्व-व्यापकता है।

प्रेम और बिरह

कुल

₹

ता

क्र

ल-

मी

थि

ल

ति

ाने

€-

भी

185544

निस्सन्देह प्रिय-विरह समस्त कितिमें भर जाता है। अणु-परमाणुतक विरही दिखायी देता है। सूर्य एक सूक्ति है ....

ऊधो, यहि ब्रज बिरह बढ़यो।

घर बाहिर, सरिता, बन-उपबन, बह्धी-द्रुमन चढ़यो ॥ बासर-रैन सधूम भयानक, दिसि-दिसि तिमिर मढ़यो । द्वन्द करत अति प्रबल होत पुर, पयसों अनल डढ़यो ॥ जिर कित होत भसम छिन महियाँ हा, हिर मंत्र पढ़यो । 'सूरदास' प्रभु नँदनंदन बिनु नाहिन जात कढ़यो ॥

जो इस विरहानलसे जलते-जलते बच गया, उसपर आश्चर्य होता है—

मधुबन ! तुम कत रहत हरे ?

बिरह-बियोग स्यामसुन्दरके ठाढ़े क्यों न जरे ?
अस्तु, जो भी हृदयवान् होगा वह अवश्यमेव विरहीके प्रति
सहानुभृति दिखायेगा । हृदय-हीनकी बात दूसरी है । हृदयकी
विशालता, सच पूछो तो, एक विरहीमें ही देखी गयी है । उसके हृदयमें
होता है अपने प्यारेका ध्यान और उस ध्यानमें होती है अखिल
विश्वकी व्यापकता । फिर क्यों न उसके व्यथित हृदयके साथ समस्त
स्पृष्टि समवेदना प्रकट किया करे ? विरह-दशामें सारा संसार ही अपना
सगा प्रतीत होने लगता है । सबके सामने हृदय खुला हुआ रक्खा
रहता है । कुछ ऐसा लगा करता है कि सभी उस प्यारेको प्यार
करनेवाले हैं, सभी उस दिलवरके दीदारके प्यासे हैं । जिसकी हमें
चाह है, इन्हें भी उसीकी है । शायद इन सबको उस लापतेका पता
भी माल्यम हो । विरहिणी गोपिकाएँ अपने वियुक्त प्रियतमका पता, देखो,
पशु-पक्षी, मधुप, लता-विटप, नदी, पृथिवी आदि सभीसे पूछ रही हैं—

#### प्रेम-योग

विरहाकुल है गईं सबै पूछति बेली बन। को जड, को चैतन्य, न कछ जानत बिरही जन॥ हे मालति ! हे जाति ! जूथिके ! सुनि हित दे चित। मान-हरन मन-हरन लाल गिरधरन लखे इत ? हे चंदन दुख-दंदन, सबकी जरनि जुड़ावह। न्त्र-नंत्र-नंदन, जगबंदन, चंदन हमहिं बताबहु॥ पूछो री ! इन लतिन, फूलि रहिं फूलिन जोई। संदर पियके परस विना अस फूल न होई॥ हे सिख ! ये मृग-वध्र् इन्हें किन पूछहु अनुसरि। डहडहे इनके नैन अबहिं कहुँ देखे हैं हिर ॥ हे असोक ! हरि सोक लोक-मनि पियहि बतावह। अहो पनस ! सुभ सरस मरत तिय अमिय पियावह ॥ हे जमुना ! सब जानि-वृझि तुम हठहि गहति हो। जो जल जग-उद्धार ताहि तुम प्रगट बहति हो॥ हे अवनी ! नवनीत-चोर चित-चोर हमारे॥ राखे कितहुँ दुराय बता देउ प्रान-पियारे॥

—-नन्ददास

अ

धूर

वि

एट

भला, पूछो तो, ये लिलत लताएँ क्यों फूलोंसे फूल रही हैं। यह निश्चय है कि बिना प्यारेका स्पर्श किये इनमें ऐसी प्रफुलता आ ही नहीं सकती। इन लहलही लताओंने अवस्य ही प्रियतमका स्पर्श-सुख प्राप्त किया है। यही कारण है कि ये फूलो नहीं समातीं। और, ये सुकुमारी मृग-वधूटियाँ १ धन्य इनके भाग्य! इनकी कैसी डहडही आँखें हैं! अभी-अभी इन सुहागिनियोंने प्यारे स्यामसुन्दरकी कहीं देखा है। बिना नन्दनन्दनकी प्यारी-प्यारी झलक पाये नयनोंमें यह डहडहापन कैसे आ सकता है १

चाह-भरी चातकी चन्द्रावछी भी उस काले छिलयाके पास अपनी विरह-व्यथाका सँदेसा भेजना चाहती है। वह भी आज यह भेद-भाव भूल गयी है कि कौन जड़ है और कौन चैतन्य है! कैसी पगली है—

अहो पोन ! सुख-भोन, सबै थल गोन तुम्हारो। क्यों न कही राधिका-रोन सों मोन निवारो॥ अहो भँवर ! तुम स्थामरंग मोहन-व्रत-धारी। क्यों न कहो वा निठुर स्थाम सों दसा हमारी ? हे सारस ! तुम नीकें विद्युरन-बेदन जानो। तो क्यों प्रीतम सों निहं मेरी दसा बखानो॥ हे पिषहा! तुम 'पिउ पिउ पिउ' पिय रटत सदाई। आजहुँ क्यों निहं रटि-रटि कें पिय लेहु बुलाई॥

---हरिश्चन्द्र

और नहीं तो, पूज्य पवनदेव, कृपाकर मेरा इतना काम तो कर ही दो । जहाँ कहीं भी मेरे प्यारे हों, उनके पैरोंकी थोड़ी-सी धूल मुझे ला दो । उसे मैं इन जलती हुई आँखोंमें आँज्ँगी । हों, विरह-न्यथामें वह प्यारी धूल ही सञ्जीवनीका काम देगी——

विरह-विधाकी मूरि, आँखिनमें राखों पूरि, धूरि तिन पायन की, हा हा, नेकु आनि दे।

—आनन्दधन

वियोग-शृङ्गारके मुख्य किव जायसीने भौरे और कौएके द्वारा एक विरहिणीका सँदेसा उसके प्रियतमके पास बड़ी ही विदग्धतासे भेजवाया है । प्रिय-वियोगिनी केवल इतना ही कहलाना चाहती है———

पिट सों कहेहु सँदेसड़ा, हे भौरा, हे काग। सो धन बिरहै जरि मुई, तेहिक धुवाँ इम्ह लाग॥

#### प्रेम-योग

इस 'सँदेसे' में सर्वव्यापिनी सहानुभूतिकी कैसी सुन्दर व्यञ्जन हुई है!

× × × ×

हाय री प्रिय-स्मृति ! तब क्या था और अब क्या है ! जे कृष्ण कभी आँखोंके आगेसे न टलते थे, सदा पलकोंपर रहते थे, हा! आज उनकी कहानी सुननी पड़ रही है ! क्या-से-क्या हो गया है आज!

जा थल कीनें बिहार अनेकन, ता थल कॉंकरी बैठि चुन्यो करें। जा रसना सों करी बहुबातन, ता रसना सों चरित्र गुन्यो करें॥ 'आलम' जौनसे कुंजनमें करी केलि तहाँ अब सीस धुन्यो करें। नैननमें जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें॥

—आलम

त

6

q

ते

ते

P

ज

हमें और क्या चाहिये । उनसे हम कुछ न माँगेंगी । न जाने वे क्या जानकर संकोच कर रहे हैं । क्यों नहीं आते प्यारे श्याम ! क्या कभी आयँगे हमारे हृदयरमण कृष्ण ?

सिख, क्या कहा ? तिनक फिर तो कह, फिर मृदु गिरा सुनूँ तेरी, सहसा बिघर हो गई हूँ मैं, मिटा मनोज्वाला मेरी, पावेगा यह दग्ध हृदय क्या फिर वह रल महा अभिराम? हा हा ? पैरों पड़ती हूँ मैं, सच कह, फिर आवेंगे स्थाम?

\_\_\_ (मध्य'

क्या वह इतना भी जानता होगा कि हम उसकी पार्ल वियोगिनी हैंं ? सुनो—

> न कामुका हैं हम राज-वेशकी, न नाम प्यारा 'यदुनाथ' है हमें। अनन्यतासे हम हैं व्रजेशकी विरागिनी पागिलनी, वियोगिनी॥ \_\_\_\_\_\_हिंगी

ञ्जन

जो

हा!

ाज!

गलम

जाने

**H** !

धुप'

ाली

पियक ! अब वीर-वर-वियोगकी अजेय सेनासे आवृत मुझ निस्सहायका यह अन्तिम सन्देश वहाँतक ले जाओ । कहना कि उसे अचानक ही उस सेनाने घेर लिया है । उस शूर-शिरोमणिके विकट कटकका सामना करना आसान नहीं । बचनेका अब उपाय भी कोई नहीं है । उसे अब सब तरहसे हारा हुआ ही समझो । फिर भी, प्यारे, तुम्हारे द्वारपर, समय रहते, उसकी सुनवायी न हुई, तो वह प्रेमका प्रण पालनेवाला विरही बाहर निकलकर एक मोर्चा तो लेगा ही और प्रेमके रणाङ्गणपर जूझकर धूलमें मिल जायगा । फिर, प्यारे ! तुम्हारे उस विस्मृतकी यह कहानी दुनियाँमें चल जायगी । तो क्या अब यही कराना चाहते हो ?

राति-द्योस कटक सजेही रहें, दहें दुख,
कहा कहों गित या बियोग बजमारेकी।
लियों घेरि औचक अकेलो के बिचारो जीव,
कछु न बसाति यों उपाय बलहारेकी॥
जान प्यारे! लागो न गुहार तो जुहार करि
जुझिहें निकसि टेक गहे पन-धारेकी।
हेत-खेत धूरि चूरि-चूरि हैं मिलेगी, तब
चलेगी कहानी घनआनँद तिहारेकी॥
—आनन्दधन

आकर टुक एक झलक दिखा दी तो अच्छा ही है, नहीं तो मरना तो है ही । तुम्हारे दर्शनकी अभिलाषा लिये हुए ही मरेंगे । उस घड़ी भी ये आँखें हसरते दीदारमें खुली रहेंगी । सच मानो, प्यारे !

देख्यो एक बारहूँ न नैन भरि तुम्हें, यातें जीन-जीन लोक जैहें तहीं पछितायँगी; 035

#### प्रेम-योग

विना प्रान-प्यारे भये दरस तुम्हारे, हाय !
देखि लीजो आँखें ये खुली ही रहि जायँगी॥
—हिरिशन्द

कौन आँखें खुळी रह जायँगी ? अरे, वही विरागिनी आँखें, जो विरहका कमण्डल लिये दिन-रात तुम्हारे दर्शनकी मधुकरी भीख द्वार-द्वार माँगा करती हैं—

विरह-कमंडलु कर लिये, वैरागी दो नैन। माँगें दरस-मध्करी, छके रहें दिन-रैन॥

हाँ, वियोगिनीकी वही विरागिनी योगिनी आँखें, जो—— वरुनी बघम्बरमें गृद्री पलक दोऊ कोए राते बसन भगोहें भेष रिखयाँ; बूड़ी जलहीमें, दिन-जामिनिहू जागैं, भोहैं,

धूम सिर छायो बिरहानल बिलियाँ। अँसुआ फटिक-माल, लाल डोरी सेल्ही पैन्हि,

भई हैं अकेली तिज चेली संग सिखयाँ; दोजिए दरस 'देव', कीजिए सँजोगिनि ए जोगिनि हैं बैठी हैं वियोगिनिकी अँखियाँ॥

दे दे कोई इन योगिनियोंको प्रेम-रसकी मधुमयी मधुकरी भिक्षा। नीरस ज्ञानकी बातोंसे इनकी भूख शान्त होनेकी नहीं—

अँखियाँ हरि-दरसनकी भूखी। कैसे रहें रूप-रस-राची, ये बतियाँ सुनि सूखी॥

्र × × × भूल होगी, भारी भूल होगी ! तुम्हारे पास अभी क्यों कीर्र सँदेसा भिजवाया जाय । क्यों तुम्हें उलाहना दें । हमारी विरह-द्रश अभ् यह यह यह अहं यह

तुम्ह दें।

वह

वह

है। याद

गयी अछौ अभी पराकाष्टाको पहुँची ही कहाँ। अभी तुम्हारी प्यारी यादपर हमने यह घायल दिल कुर्बान नहीं किया। प्यारे, अभी तुम्हारी यादमें यहाँ फ़ना हुआ ही क्या है ? विरह तो वह, जो विरहीं समस्त अहंकारको प्रियतमकी प्रतीक्षामें लय कर दे। सो वह बात अभी यहाँ कहाँ ? तुम्हें यहाँतक खींच लानेकी हमारे दिलमें अभीतक वह ताक़त ही नहीं आयी। पहले अपने दिलके घरमें तुम्हारी लगनकी वह आग लगा लें, जो यहाँका सब कुछ खाक कर दे, तब कहीं तुम्हारे पास कोई सँदेसा भेजें, तब तुम्हारी निठुराईपर तुम्हें उलाहना दें। अभीसे यह क्यों कहें कि—

थक गये हम करते-करते इन्तज़ारः एक क्रयामत उनका आना हो गया! तबतक यही हसरत क्यों न दिलमें रक्खी जाय कि— ख़ुदा करे, कि मज़ा इन्तज़ारका न मिटे, मेरे सवालका वह दें जवाब बरसोंमें। क्योंकि—

है वस्लसे ज़ियादा मज़ा इन्तज़ारका। मिलनकी अपेक्षा प्रिय-मिलनकी प्रतीक्षामें कहीं अधिक आनन्द है। खैर, हमारे सवालका जवाब वह चाहे जब दें, पर उन्हें यह याद तो जरूर दिलाते रहें कि—

> प्रेम-प्रीति को बिरवा गयेउ छगाय, सींचनकी सुधि लीजो, मुरिझ न जाय।

इन आँखोंने विरहकी एक बेलि बोई है। वह आँसुओंसे सींची गयी है, और उसकी जड़ अब पातालतक पहुँच गयी है। कैसी अलैकिक लगन-लता है वह!

प्रे॰ यो॰ **११**<del>cc</del>-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

, जो भीख

11

1

新川

#### प्रेम-योग

मेरे नैना बिरहकी बेलि बई। सींचत नीर नैनके, सजनी ! सूल पताल गई॥ बिगसति लता सुभाय आपने, छाया सघन भई। अब कैसे निरुवारों, सजनी ! सब तन पसरि छई॥

इसे कैसे सुलझायँ ! यह बेलि तो रोम-रोममें उल्झ गयी है। इसे लहलही भी कैसे बनाये रक्खें । हमारे पास अब नयननीर भी तो नहीं है । दोनों नाले आज सूखे पड़े हैं । अरे भाई ! कैसे सींचें इसे ! प्रेम-जलसे सींचो, प्रेम-जलसे——

> हृदय-िकयारी माँझ सींची प्रेम-जीवन सों; खेल मित जानी, यह बेल बिरहाकी है।

> > —बलबीर

के वि

अभि

खिलें

इन

चाह

मन-

. हाँ,

ऑस

वहाँ

जुनूँ

अरे, हम क्या सींचें इस बेलिको ! वही आकर इसे जे सींच जाय, तो शायद यह कुछ लहलहीं हो जाय—— अबहुँ बेलि फिर पलुहै, जो पिय सींचे आइ।

-जायसी

सच्चे प्रेमियोंका वियोग विळक्षण होता है । वियोग होते हैं। भी उनमें वियोग नहीं होता । दोनों ही प्रेमकी डोरीमें बँघे रहते हैं। कितने ही दूर वे प्रेमी क्यों न चले जायँ, उनके हृदय वैसे ही कि रहेंगे । प्रेममें जरा-सी भी कमी न आयगी । बड़ी अद्भुत है प्रेम्ब डोरी । प्रेमियोंका वियोग भी रहस्यमय है—

अद्भुत डोरी प्रेमकी जामें बाँधे दोय। ज्यों-ज्यों दूर सिधारिए, त्यों-त्यों लाँबी होय॥ त्यों-त्यों लाँबी होय, अधिकतर राखे कसिकैं। नेह न्यून है सकत नेक नहिं, दूरहु बसिकें॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

## प्रेम और विरह

१६३

बिधिना देत बिछोह, कहूँ तासों कर जोरी।
रिखयो छेम-समेत, प्रेमकी अद्भुत डोरी॥
—देवीप्रसाद 'पूर्ण'

एक कहीं है तो दूसरा कहीं है, पर प्रेमकेएक ही बाणसे दोनों-के दिल एक साथ बिंधे हुए हैं। क्या कहें हम इस तीरे इक्कको ! हम तड़पते हैं यहाँ पर वाँ तड़पता यार है,

्रहम तड़पत ह यहा पर वा तड़पता यार है, प्रक तोरे इस्क़ है, औ दो-दिलोंके पार है।

रं भी

कैसे

लबीर 1 जो

[यसी

हुए

No.

丽

मर्का

अब, इसे वियोग कहें या संयोग ? भिन्न होते हुए भी दोनों अभिन्न हैं ! सुना जाता है कि विरहीको दयाछु दाताने दो अजीब खिलोने बख़्रा दिये हैं—ऑस् और आह ! खूब बहला सकता है इन खिलोनोंसे वह पगला अपना मचला हुआ दिल । अब और क्या चाहता है ? चाहता क्या है, कुछ नहीं । पर उसके पास आज वे मन-बहलावकी चीजें हैं कहाँ ? न आँखोंमें आँस् हैं, न दिलमें आह । हाँ, भाई ! सच तो कहते हैं—

'दर्द' अपने हालसे तुझे आगाह क्या करे, जो साँस भी न ले सके, वह आह क्या करें ?

अब तो आहसे भी वह दिल बहलनेका नहीं। यही हाल आँसूका भी है। आँखोंके वे झरने कभीके बन्द हो गये। अब तो वहाँ सिर्फ़ एक जलन है। या वह ना-उम्मेदी जिसके आगे वह जोशे-जुनूँमें मस्त विरहा घुटने टेके हुए यह कह रहा है—

> सँभलने दे मुझे, ऐ ना-उमेदी, क्या क्रयामत है, कि दामाने ख़याले यार छूटा जाय है मुझसे।

—गालिब

#### प्रेम-योग

मुझे जरा, सँभलने तो दे, मेरी ना-उमेदी ! बड़ी आफ़त है। क्या करूँ, मेरे प्यारेका ध्यानरूपी दामन तेरे मारे मेरे हाथसे छूछ जा रहा है।

ओह ! कैसी होगी उस पगले वियोगीकी ना-उमेदी ! जिसकी बड़ी-से-बड़ी उमेद 'मरना' हो, जरा उसकी ना-उमेदी तो देखें कितनी बड़ी होगी—

मुनहसर मरने पे हो जिसकी उमेद, ना-उमेदी उसकी देखा चाहिए।

—गाहिर

ध्या

नेत्र

प्राप

कैरे

वि

एक

उस

नह

पर यह ना-उमेदी सदा ना-उमेदी ही न रहेगी । इस निराशा ही किसी दिन आशाका उदय होगा । मान लो कि विरहकी निराशा एक दिन मौत भी आ जाय, तो भी कुछ बिगड़नेका नहीं; क्यों बिह मौत एक असाधारण मौत होगी। वह मौत, मौतकी मौत होगी। अजी, कह देना उस घड़ी—

मौत यह मेरी नहीं, मेरी कज़ाकी मौत है, क्यों डरूँ इससे कि फिर मरकर नहीं मरना मुझे।

ठीक है, पर यह क्या बात है, जो विरहमें मतवाले प्रेमें अक्सर मरनेकी बात उठाया करते हैं ? क्या सचमुच वे लेंक अन्तमें, मर जाते या मर सकते हैं ? इसमें सन्देह नहीं कि वे मल जानते तो हैं, पर मर नहीं सकते, क्योंकि मरना उनके वर्शक नहीं । उनके प्राणोंको एक ओरसे तो प्रिय-दर्शन-ध्यासी आँखें कि रहती हैं और दूसरी ओरसे उनका हसरत-भरा घायल दिल ! अब बोलो, वे कैसे और कहाँसे निकल जायँ ?

### प्रेम और विरह

त है।

छूटा

नेसकी

देखे

गालिव

ाशासे

शाम

योंकि

गी।

並

जेग

स्न

ग्रका

ति

39

१६५

नाम-पाहरू दिवस-निसि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन-निजन्यद-जंत्रित, जाहि प्रान केहि बाट॥ —तुल्सी

क्षणमात्रको भी वह ध्यान हृदयसे नहीं टलता है— चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात। हृदय तें वह स्याम मूरित छिन न इत-उत जात॥

—सूर

दिन-रात तुम्हारा प्यारा नाम पहरा दिया करता है, तुम्हारा ध्यान अन्तर्द्वारका कपाट है और वहाँ तुम्हारे चरणोंकी ओर लगे नेत्रोंने ताला लगा रक्खा है; अब बताओ, प्राण किस मार्गसे निकलें श्रिण अब भी निकलनेको अधीर तो बहुत हो रहे हैं, पर निकलें कैसे ? ये हठीली आँखें जब उन्हें निकलने दें—

बिरह-अगिन तनु तूल समीरा । स्वास जरइ छन माहँ सरीरा ॥ नयन स्रविह जल निजहित लागी । जरइ न पाव देह बिरहागी॥ —-तुलसी

तुम्हारा विरह अग्निके समान है। उसमें यह रूई-जैसा शरीर एक क्षणमें ही जलकर भस्म हो जाय, क्योंिक मेरी साँसोंकी हवा उस आगको और भी प्रज्वलित कर रही है, पर पापी शरीर जलने नहीं पाता, ये स्वार्थी नेत्र निरन्तर वहाँ जल बरसाते रहते हैं।

कह नहीं सकते कि विरहकी अग्नि क्या है— धनि बिरही औ धनि हिया, जहूँ अस अगिन समाइ। ——जायसी

-

# प्रेमाश्रु

दा

को

तो

ओ

सा

उर

धु

कु

प्रेमका आँसू खुद छलककर न जाने और क्या-क्या छलका जाता है। उस एक ही बूँदमें सारा-का-सारा भाव-सिन्धु समाया हुआ है। अकथनीय है उस प्यारी बूँदकी महिमा। जिस आँखने प्रेमका आँसू नहीं बहाया, उसके 'मीन-कञ्ज-खञ्जन' समान होनेसे कोई लाम? उस नीरस आँखका तो फूट जाना ही अच्छा, प्रेमी हरिश्चन्द्रने सच कहा है—

फूट जायँ वे आँखें जिनसे बँधा अश्वका तार नहीं। अथवा---

फूट जाये आँख वह जिसमें कभी, प्रेमका आँस् उमड़ आता नहीं। —हरिऔष

उस्ताद जौक भी तो यही बात कह रहे हैं— जो चश्म कि बेनम हो, वो हो कोर तो बेहतर। इससे सराहना तो उसी आँखकी होनी चाहिये, जो प्रेमके आँसुओंसे सदा भीगी और भरी रहे। प्रेमपूर्ण करुणा-कणोंको बिखेरि वाली आँख ही सौन्दर्यकी प्रभा धारण कर सकती है। बेनम-चश्मके हम कमलकी पँखड़ी कैसे कहें!

प्रेमियोंको या उनके आसुओंको तुम करुणा-तरङ्गिणीमें क<sup>लोठ</sup> करते हुए क्यों नहीं देखते ? कवियोंकी बात दूसरी है। उन्हें अ<sup>पनी</sup> प्रतिभाके बलसे कलाका प्रदर्शन करना है। आँसुओंको वे लोग मोती<sup>के</sup> दाने कहें या ओसकी बूँदों, हमें कोई आपित्त नहीं। किसी तरह हो, उन्हें दिखाना है अपना कठा-कौशल, उन्हें प्रफुल्लित करना है कोविदोंका मनोमुकुल, सो खुशीसे किये जायेँ। हम क्या कहें, हम तो प्रेमियोंके आँसुओंको आँसू ही कहेंगे। हाँ, आँसूको आँसू न कहकर और क्या कहें। वक्षोले हरिऔध किसी प्रेमीके जिगरपर एक फफोल्ला-सा पड़ गया था। वहीं आज अचानक फ़टकर बह रहा है। हा! उसका इतना बड़ा अरमान आज कुछ बूँदें बनकर निकल पड़ा है—

था जिगरपर जो फफोला-सा पड़ा,

फूट करके वह अचानक बह गया। हाय ! था अरमान जो इतना बढ़ा,

आज वह कुछ बूँद बनकर रह गया ॥

अब बताओ, जिगरी फफोलेके मवादको हम किस अनोखी सूझसे मोतीका दाना कहें ? खैर, अच्छा हुआ, जो फफोला फूट गया, दर्द कुछ कम हो गया। रो लेनेसे दिलका गुबार जरूर कुछ-न-कुछ धुल जाता है। इससे—

चल दिल, उसकी गलीमें रो आवें, कुछ तो दिलका गुबार धो आवें! —इसन

अच्छा, माई, रो लो। अगर तुम्हारे दिलका गुवार इस तरह कुछ धुल जाय, तो जाओ, उस गलीमें जरा रो आओ। पर वहाँ जाकर इतना ज़्यादा क्यों रोया करते हो! क्या दो-चार बूँद आँसू गिरानेसे काम न चल जायगा! नहीं, हरगिज नहीं—

आह ! किस ढबसे रोइये कम-कम, शौक़ हदसे जियादा है हमें।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

लका हुआ

मिका गुभ?

न्द्रने

मके

तं को

市市

वे

अरे, दो बूँद आँसुओंसे कहीं दिलकी आग बुझी है ? मुत्तिसल रोते ही रहें तो बुझे आतिश दिलकी , एक-दो आँसू तो और आग लगा जाते हैं!

—मीर

×

X X

आँसू भी कैसे चुलबुले होते हैं ! आँखोंमें छलकते ही हिले आशिकका सारा भेद खोलकर रख देते हैं । कैसा लड़कपन है इन भोले-भाले आँसुओंमें । सुकवि दर्दका एक शैर है—

> ऐ आँसुओ, न आवे कुछ दिलकी बात लवपर। लड़के हो तुम कहीं मत अफ़साये राज़ करना॥

कहते हैं—तुम अभी बच्चे हो, कहीं दिछी प्रीतिका भेद न खोळ देना । पर वे तुम्हारी नसीहत क्यों मानने चले ? जिसे घरहे निकाल दोगे, वह भला तुम्हारा कोई भेद छिपाये रक्खेगा ! रहीमने कहा है—

'रिहमन' अँसुआ नयन हिर, जिय-दुख प्रगट करेइ।
जाहि निकारों गेह तें, कस न भेद किह देइ॥
अजी, खोल देने दो भेद। यहाँ डर ही किस बातका है।
जब रोना ही है, तब खूब दिल खोलकर रो लें। इन्हीं आँसुओंकी
बदौलत तो आँखोंमें यह प्रकाश बना हुआ है। मुबारक हो प्रेमिर्यों
के चुलबुले आँसुओंका बचपन। परमात्मा न करे कि कभी ये धारे
मनचले आँसू सूख जायँ। इनके सूखते ही आँखोंके दिये बुझ जायँगे,
अँधेरा छा जायगा। हमारे मीर साहब कहते हैं——

्रम्खते ही आँसुओंके नूर आँखोंका गया, बुझ ही जाते हैं दिये जिस वक्त सब रोगन जला।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

से-व लाव प्रिय

वड

इन्हे

यह उन मेघ दें, क्यो

इन

दिन-रात इसी तरह बहते रहें। जबतक प्यारे न आवें, कम-से-कम तबतक तो इनका बहना बन्द न हो। न जाने कबसे यह छालसा है कि वह दिन कब आयगा, जब ये प्रेममें पागल आँसू प्रियतमके चरणोंको पखारेंगे—

यों रस भीजे रहें 'घन आनंद' रीझें सुजान! सुरूप तिहारें। चायनि बावरे नैन कबें अँसुवानिसों रावरे पाय पखारें॥ जिस दिन ये उन प्यारे पैरोंको पखारेंगे, उसी दिन इन्हें हम बड़भागी कहेंगे। क्योंकि उस दिन अपने पटके अञ्चलसे प्रियतम इन्हें पोंछ देंगे। धन्य!

आँसुनकों अपने अँचरानसों लालन पोंछि करें बड़भागी॥
—हिरिश्चन्द

पर शायद ही इस जीवनमें ये कभी बड़भागी हो पायँ। उनके यहाँ पधारनेकी कोई आशा नहीं। तब इन अभागे आँसुओंकी पहुँच उन चरणोंतक कैसे हो सकेगी १ एक उपाय है। यदि परोपकारी मेघ किसी तरह इन आँसुओंको लेकर प्यारेके आँगनपर टुक बरसा दें, तो इनकी साध अवश्य पूरी हो जाय। चाहें तो वे कर सकते हैं, क्योंकि दूसरोंके ही लिये उन्होंने शरीर धारण किया है—

पर-काजिं देहकों धारि फिरौ परजन्य जधारथ है दरसौ। निधि नीर सुधाके समान करो, सब ही बिधि सज्जनता सरसौ॥ 'घनआनँद' जीवन-दायक हो, कछु मेरियौ पीर हियें परसौ। कबहूँ वा बिसासी सुजानके आँगन, मो अँसुवानकों छै बरसौ॥

इतना उपकार यदि दयालु मेघोंने कर दिया, तो समझ लो, इनका जीवन सफल हो गया। उस आँगनपर इन्हें प्रियचरण तो किसी तरह छूनेको मिल जायँगे। अतएव प्रेमी फिर एक बार मेघोंसे हाथ जोड़कर विनय करता है कि—

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

दिले इन

द् न

वरसे ोमने

南南流

में भी

कबहूँ वा बिसासी सुजानके आँगन, मो अँसुवानकों छै बरसौ।

ना

ही

अ

हें:

ह

थे

म

3

ि

₹

× × ×

पर खेदका विषय है कि कुछ कवि-कोविदोंने इन गरीब आँसुओं का एक तरहसे मजाक उड़ाया है। इन करुणाकणोंको अतिशयोिक अलंकारसे अलंकृत करनेमें सरखतीके उन दुलारे सपूतोंने कमाल किय है। क्या कहा जाय उनकी विचित्र प्रतिभाको ! देखिये, महाकवि विहारीने नीचेके दोहेमें कैसी कमनीय काव्य-कला दिखायी है—

गोपिनुके अँसुवनि-भरी, सदा असोस अपार। डगर-डगर नै ह्वे रही, बगर-बगर कें बार॥

डगर-डगरमें, गली-गलीमें, घर-घरके द्वारपर गोपिकाओंके आँसुओं से भरी हुई कभी न सूखनेवाली एक अपार नदी बन गयी है।

मीरसाहबने भी रो-रोकर अपने यारकी गलियोंमें कई बा दरियाकी धारें बहायी थीं।

> उन्हीं गलियोंमें जब रोते थे हम 'मीर' कई दरियाकी धारें हो गई हैं।

पर नेकदिल नजीरको अपनी प्यारी बस्तीका अब भी बहुत कुछ खयाल है। वह गरीबोंके घरोंकी खैर मनाते हैं। उन्हें डुबोना नहीं चाहते, इसीलिये आप अपने यारकी गलीमें रोने नहीं जाते। आप कहीं वहाँ जाकर हजरतने रो दिया, तो हर एक घरके आस-पान पानी-ही-पानी हो जायगा। कहते हैं----

रोकँगा आके तेरी गलीमें अगर मैं, यार!
पानी-ही-पानी होगा हरेक घरके आसपास।
मेहरबान! खुदाके वास्ते ऐसा भूलकर भी न कीजियेगा।
अब कविवर तोषका अत्युक्ति-पाण्डित्य देखिये। इनका साधारण नदी

नालेसे काम न चलेगा । तोषको इन सबसे सन्तोष नहीं । यह तो आँसुओंका एक महासागर बनाकर ही दम लेंगे। सारे ब्रह्माण्डको ही जलमय कर देंगे। बलिहारी!

गोपिनुके अँसुवान को नीर पनारे भये, बहिकें भये नारे।
नारेनहू सों भई निदयाँ, निदयाँ नद है गये काटिकगारे।
वेगि चलो तो चलो बजकों, किव तोष कहें बजराज दुलारे!
वे नद चाहत सिंधु भये, अब नाहिं तो है है जलाहल सारे।
मीरसाहबकी भी एक हार्त है। सुनिये—
हार्त्त यह अबसें हममें है, कि रोवंगे कल,

सुबह उठते ही आलमको डुबोवेंगे कल।
रहने भी दीजिये अपनी यह शर्त, जनाब! गरीब आलमने
आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है, जो उसे आप कल सुबह ही डुबो
देनेको कमर कस रहे हैं?

जपरकी इन तमाम पंक्तियोंको पढ़ या सुनकर आपका सरस हृदय किस भावसे प्रभावित हुआ है ? कित्रयोंकी इस अतिरक्षनासे थोड़ी देरके लिये आपका मनोरर्क्षन भले ही हो जाय, पर प्रेम-पूर्ण करुणाधारामें भी आपका सरस हृदय डूबकर तन्मय होगा, इसमें हमें महान् संदेह है । यदि आँसुओंकी कित्रताने हमारी आँखोंसे दो बूँद आँसू न टपका दिये, तो वह कित्रता ही क्या हुई ! मनोरक्षनके लिये और भी तो अनेक रस हैं, बेचारे करुणरसको तो कृपाकर कलाकार कित्रयोंको अपने भाग्यपर यों ही छोड़ देना चाहिये। कित्र-श्रेष्ठ कालिदासने मेघदूतमें एक स्थलपर लिखा है—

त्वामप्यश्रुं जललवमयं मोचियव्यत्यवश्यं प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्दीन्तरात्मा ।

धुओं-योक्ति

किया किवि

युओं-

बार

कुछ नहीं

अगर पास

त्।

१७२

प्रेम-योग

अर्थात्--

तेरे हू आँसू, सखा, देगी अबस बहाय। सरस हृदय जन होत हैं, बहुधा मृदुल सुभाय॥

-लक्ष्मण्सिंड

11

iı

व

3

3

हे

ह

8

'कई दिरयाकी धारें हो गई हैं' अथवा 'वै नद चाहत सिन्धु भये, अव नाहिं तौ है हैं जलाहल सारे' या 'डगर-डगर ने हैं रही, बगर-बगर कैं बार' अथवा 'पानी-ही-पानी होगा हरेक घरके आसपास' या 'सुबह उठते ही आलमको डुबोवेंगे कल' आदि अतिश्योक्ति-पूर्ण पंक्तियाँ भी क्या,

तेरे हू आँस्, सखा, देगी अबस बहाय। अजी, रामका नाम लो। यहाँ वह बात कहाँ है!

× × × ×

किया ! आँसुओंको ओसकी बूँदें क्यों कहते हो । ओसकी बूँदोंको आँस् कहो तो एक बात है । हाँ, सचमुच ये ओसकी बूँदें नहीं हैं । किसी विरही प्रेमीके साथ रो-रोकर रातने ये आँस् गिराये हैं, क्योंकि ये तो तुम जानते ही हो कि——

सरस हृदय जन होत हैं बहुधा, मृदुल सुभाय॥ फिर भी तुम रात्रिके इन अश्रु-विन्दुओंको ओस-कण कहते ही

ओस-ओस सब कोइ कहै, आँसू कहै न कोय। मो बिरहिनके सोकमें रैन, रही है रोय॥

—आसी

क्रवीन्द्र रवीन्द्र इस मञ्जुल भावको और भी सुन्दरताके सार्थ अंकित कर रहे हैं। सुनिये—— "In the moon thou sendest thy love-letters to me," said the night to the sun,"I leave my answers in tears upon the grass."

सूर्यसे रात्रि कहती है—'चन्द्रमाके द्वारा तुम मुझे प्रेम-पत्र भेजा करते हो । मैं तुम्हारे उन पत्रोंके उत्तर घासपर अपने आँसुओंमें छोड़ जाती हूँ ।'

कैसा मर्मस्पर्शी भाव है! आँसुओंको ओसकी बूँदें मानने, और ओसकी बूँदोंको आँसू माननेमें, किवयो! पृथ्वी-आकाराका अन्तर है या नहीं १ पहले भावमें केवल मनोरञ्जन है और दूसरेमें रसात्मक हृदय-स्पर्श।

इसी तरह नीचेके इन दो भावोंमें भी कितना बड़ा अन्तर अन्तर्हित है। एक तो वही मीर साहबकी बात है, यानी, 'सुबह उठते ही आलमको डुबोवेंगे हम' और दूसरा भाव यह है अब खाभाविकता उसमें है या इसमें।

भँसुविनिके परबाहमें अति वृद्धिवे डेराति। कहा करें, नैनानिकों नींद नहीं नियराति॥ आँसुओंके प्रवाहमें कहीं डूब न जाय, इस डरसे, क्या करें, बेचारी नींद आँखोंके पास आती तक नहीं। रोनेवालोंको सोना कहाँ। किन-कुल-गुरु कालिदासजी भी यही शिकायत कर रहे हैं—

मत्संयोगः क्षणमपि भवेत् स्वप्नजोऽपीति निद्रा-माकाङ्क्षन्ती नयनसिळ्लोरपीडरूद्धावकाशाम् ।

अर्थात्— चाहति तनिक नींद् झुकि आवै। मित सपने अपनो पित पावै॥ पै अँसुवा नैनन भिर लेहीं। लगन पलक छिनहूँ निहें देहीं॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

णसिंह सिन्धु

रही, पास'

ोक्ति-

सकी बूँदें राये

ते!

î

112

न आवे नींद, ऐसी कुछ जरूरत भी नहीं । आँसुओंका प्रवाह न रुकना चाहिये, क्योंकि—

> पूरोत्पीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया। शोके क्षोभे च हृद्यं प्रलापैरेव धार्यते॥

> > ——भवभृति

हां

स्र

ि

य्रे

तालाब जब लबालब भर जाता है, तब बाँध तोड़कर उसका पानी बाहर निकाल देना ही बचावका सुगम उपाय होता है। इसी तरह अत्यन्त शोक-क्षोमित व्याकुल मनुष्यके हृदयको अश्रुपात ही विदीर्ण होनेसे बचा लेनेका एकमात्र उपाय है।

वह प्रवाह कैसे रुक सकता है । दिलने आँसुओंका एक भारी खजाना जमा कर रखा है । वहाँ पानी-ही-पानी भरा है । सो अश्र-प्रवाह किसी भाँति रुकनेका नहीं । उर इतना ही है कि कहीं वह प्रवाह ध्यारेकी याद दिलसे धोकर न बहा दे । यह न कर सकेगा । यह उसकी ताक्कतसे बाहरकी बात है—

याद उसकी दिलसे धो दे, ऐ चश्मेतर, तो मानूँ, अब देखनी मुझे भी तेरी रवानियाँ हैं।

\_\_हाली

बहने दो, प्रेमाश्रु-प्रवाह बहने दो । प्रेमके आँसू बहानेसे ही वह प्रियतम मिलेगा । रोनेवाले ही उसे भाते हैं, हँसनेवाले नहीं। अपनी रुचि ही तो है । इससे, भाई ! उसके प्रेममें मस्त होकर तुमती खूब रोये जाओ—

'कबिरा' हँसना दूर कर, रोनेसे कर प्रीति । बिन रोये क्यों पाइये प्रेम-पियारा मीत ॥ प्रवाह

भवभृति

सका

इसी

ही

भारी

वाह

वाह

यह

ार्ग

ही

आँ सुओं की महिमा कौन गा सकता है ! अपनी यह अश्रु-धारा हमें बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि यह हमें उस प्यारे निठुरकी प्रीतिके सुन्दर उपहारमें मिली है—

> क्यों न हो हमारी अश्रु-धार अति प्यारी हमें, वह तो तुम्हारी प्रीतिका ही उपहार है।

—गोपालशरणसिंह

और इन आँसुओंसे हमारी इज्जत-आवरू है— किसीको किसी तरह इज्ज़त है जगमें, सुझे अपने रोनेसे ही आबरू है।

<u>—दर्दे</u>

सच मानिये, ये प्यारे आँसू न होते, तो आज हमारे ज़ख़्मी जिगरके सैकड़ों टुकड़े हो गये होते—

हम कहेंगे, क्या, कहेंगे यह सभी आँखके आँसू न होते ये अगरः बावले हम हो गये होते कभी सैकड़ों टुकड़े हुआ होता जिगर।

—हरिऔध

हमारे पापोंको धोकर हमें यदि किसीने शुद्ध किया तो इन प्रेमके आँसुओंने ही। गालिबने क्या अच्छा कहा है— रोनेसे और इस्क्रमें बेबाक हो गये,

रोनेसे और इञ्क्रम बबाक हा रान, धोये गये हम इतने कि बस पाक हो गये।

-4-1

# प्रेमीका हृद्य

प्रेम-श्र्न्य हृदयको हम कैसे हृदय कहें । हृदय तो वही, के प्रेम-रससे परिपूर्ण हो । सच पूछा जाय तो प्रेमका दूसरा नाम हृद्य है, और हृदयका दूसरा नाम प्रेम । हृदयवान् अवश्य प्रेमी होगा और प्रेमी जरूर सहृदय होगा । प्रेमकी पीरका मर्म हृदयवान् ही जानता है । इक्किकी दीवानगीका मजा दिलदार ही उठा जानता है । अर्ज, जिस दिलमें किसीके लिये दीवानगी न हो, वह दिल, मेरी अद्ग रायमें, दिल ही नहीं । कहा भी है—

वह सर नहीं, जिसमें कि हो सौदा ना किसीका, वह दिल नहीं, जो दिल न हो दीवाना किसीका।

कितना करुणाई और कोमल होता है प्रेमीका प्रमत हृद्य! भावुकता-ही-भावुकता भरी होती है उसके अमल अन्तस्तलमें। प्रेमकी सरसता उस पगलेके हृदयमें इतनी अधिक भर जाती है कि वह उसकी मस्तानी, रँगीली आँखोंमें छलकने लगती है। अहा! कैस होता होगा वह प्रेम-पूर्ण हृदय, कैसी होती होंगी वह मतवाली आँखें!

हिरदे माहीं प्रेम जो नैनों झलके आय। सोइ छका, हरि-रस-पगा, वा पग परसों धाय॥

--चरणदास

हर

र्वी

क

दि

च

पर्

मि

बह

गर

हृद मि

ज

ख्

क्यों न उस मतवाले दिलवालेके पैर चूम लिये जायँ। क्यों न उस दर्दवन्त सन्तकी ज्तियाँ उठाकर सरपर रख ली जायँ।

होता न अगर दिल तो मुहब्बत भी न होती।

आफ़त इतनी ही है कि अपना होकर भी वह प्रेम-मतवाला हृदय किसी दिन अपना नहीं रह जाता। वेचारे दिल्वालेको जबरन बेदिल हो जाना पड़ता है। गोया दिलका रखना कोई जुर्म है। कहाँ जाता है, क्यां होता है, यह कौन जाने-

किस तरह जाता है दिल, बेदिलसे पूछा चाहिए।

सुना है कि उसे अपने प्यारे दिलके छिन या लुट जानेपर भी दिली दीवानगीका एक खास आनन्द मिला करता है। यह भी सुना गया है कि उसकी सबसे पवित्र वस्तु किसी हठीले देवताके चरणोंपर चढ़ जाती है, उसकी सबसे महँगी चीज किसी प्यारे गाहकके हायमें पहुँच जाती है। उसे अपने वेजार दिलकी क़ीमत भी खासी अच्छी मिल जाती है। ख़ासकर उस दिलका दर्द तो उस अनोखे गाहकको बहुत पसन्द आता है। एक वेदिलने क्या अच्छा कहा है—

दुर्दे दिल कितना पसन्द आया मैंने जब की आह, उसने वाह की। खैर, अच्छा ही हुआ, जो ऐसा दर्दीला दिल बिक गया, छिन गया या छुट गया । सचमुच ऐसा दिल एक आफत ही है । उस्ताद जौक़ने कहा है-

दिलका य हाल है, फट जाय है सौ जायसे और,

भगर यक जायसे हम उसको रफ़ू करते हैं। अरे, रफ़ू करके उस फटे-कटे दिलका करते ही क्या ! ऐसा हृदय तो जान-मानकर गँवाया गया है। बात यह है न, कि मर-मिटकर ही अपनी कोई प्यारी चीज़ हासिल होती है। दिल इसीलिये दे दिया गया है कि प्रियतमके मार्गके प्रत्येक रज-कणमें वह समा जाय, या उस प्यारेकी गलीका वह खुद ही जर्र:-जर्र: बन जाय। खूने जिगरसे लिखी हुई 'जिगर' की सरस सूक्ति तो देखिये—

प्रे॰ यो॰ १२— CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ही, जो न हृद्य ॥ और

नानता अजी.

अदना

द्य मकी

वह र्रेसा खें!

दास न

न

#### प्रेम-योग

यों मिले इश्क्रमें मिटकर मुझे हासिल मेरा, ज़र्रः-ज़र्रः तेरे कूचेका बने दिल मेरा। हृदयका कैसा दिन्य रूपान्तर हो जाता होगा उस दिन। दिल्कों इस तरह गँवा देनेका यह गहरा भेद खुल जानेपर किस दिल्वालेकों दिलमें वेदिल हो जानेकी एक मीठी हक न उठती होगी!

× × × × × विर्माल तो बस प्रेमीका ही हृदय होता है। उसे हम एक खन्न दर्पण कह सकते हैं—

हिरदे भीतर आरसी, मुख देखा नहिं जाय। मुख तो तबहीं देखसी, दिलकी दुविधा जाय॥

दुविधा दूर हो जाय तो हम न केवल अपनी ही सूरत, बिल अपने मित्रका भी चित्र उस दर्पणमें देख सकते हैं। कैसा सचा है वह दिलका आईना—

दिलके आईनेमें है तसबीरे यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख़ ली। अपना सचा रूप और उस सिरजनहार साईकी सूरत हर्द्य-दर्पणमें हम प्रेमकी मदिरा पीकर जरूर देख सकते हैं। धन्य है प्रेमीका हृदय-मुकुर, जिसमें उस प्यारे मित्रकी झाई सदा झिलमिलाया कर्ती है। वह तसबीर दिलके आईनेमें उतर कैसे आती है! कहाँसे आका वह अपनी अलबेली तसबीर दिलपर खिंचा जाता होगा! भीतर्क कपाट तो सदा बन्द ही रहते हैं। दिल खुलता ही कब है!

खुळता नहीं दिल बन्द ही रहता है हमेशा, क्या जाने कि आ जाता है त् इसमें किथरसे।

\_插

अ

स

H.

ता

सं

दि

क्र

स

पाः

वि

### प्रेमीका हृदय

200

कविवर विहारी अपने आश्चर्यको और भी अनोखे ढंगसे प्रकट कर रहे हैं ! कहते हैं--

देखीं जागत वैसिये, साँकर लगी कपाट। कित है आवतु जातु भिज को जाने किहि बाट॥ कौन जाने, वह काला चोर कियर होकर आता है और दिलपर अपना चित्र खिंचाकर किस राहसे कब भाग जाता है !

X

हाय री, प्रेममय हृदयकी विरल वेदना ! कितनी करुणा और सरसता बहा करती है तेरी धवलवाराके साथ ! किसे थाह मिली है तेरी तरुण तरलताकी । कौन यथार्थ वर्णन कर सकता है तेरी मधुमयी मनोज्ञताका ! स्वयं हृद्य भी शक्तिहीन हो गया है । दिलमें भी अब ताक्षत नहीं, जो अपनी वेदनाका चित्र खींचकर किसीको दिखा सके। उसे पड़ी ही क्या अपनी तसबीर खिचाने और फिर उसे दुनियाँको दिखानेकी । प्रेमीके पास सिवा उसके वेदनामय हृदयके और है ही क्या ! अपने प्रियतमके प्रीत्यर्थ यही प्रेमीकी सबसे प्यारी वस्तु है, सबसे पवित्र भेंट है । उसे आप प्रीतिके उपहारमें देते हुए अपने प्रेम-पात्रसे किस सादगीके साथ कहते हैं--

> छोड़े, मैं जाता हूँ दिलको तेरे पास याद तुझको दिलाता रहेगा। मेरी

यही पागल हृदय प्रेमीका हृदय है। यही दिल वह दिल है जो किसीका दीवाना हो चुका है। यह वहीं दिल है जिसपर कविने कहा है— दिल वही दिल है कि जिस दिलमें तेरी याद रहे।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

दिलको वालेके

खन्त

-कवीर वलिक चा है

द्य-नीका

त्ती ाका

त्वे

### प्रेमीका मन

क्यों बेचारे मनके ही मत्थे सारे दोष मढ़ रहे हो १ मन क्या दोषोंका ही आगार है, गुण क्या उसमें एक भी नहीं १ क्या वह केवर बन्धनका ही कारण है, मुक्तिका हेतु नहीं है १ माना कि वह चक्कर है, चुळबुळा है, एक ठौर रमता नहीं, पर क्या उसे तुम प्रेमकी डोरीने बाँधकर किसी ऐसी जगह ठहरा नहीं सकते, जहाँसे भागनेका वह फिर कभी नाम न ले १ यह ठीक है कि वह रूईकी तरह व्यर्थ ही जहाँ-तहाँ उड़ता-फिरता है, वजनमें बहुत ही हळका है, फिर भी उसका नाम चाळीस सेरा भन रख दिया गया है—

उड़त-फिरत जो त्ल सम जहाँ-तहाँ वेकाम। ऐसे हरुये को धरयों कहा जानि 'मन' नाम॥

\_\_रसनिषि

क

क

मो

तो

दु

पर वह मन हाथमें आ सकता है, वशमें किया जा सकता है। मन-पक्षी तभीतक इधर-उधर उड़ता-फिरता है, जबतक वह विषय वासनाओं में छिप्त हो रहा है। प्रेम-रूपी बाजके चक्करमें आते ही वह चक्कल पक्षी अपनी सारी उछल-कूद भूल जाता है—

मन-पंछी तबलगि उद्दे बिषय-बासना माहिं। प्रेम-बाजकी सपटमें जब लगि आयो नाहिं॥

—क्वीर

प्रेमका बाज उसे मारता नहीं, उसका केवल काया-कल्प की देता है। एक ही झपटमें कौएको हंस बना देता है। कबी साहब कहते हैं—

### प्रेमीका मन

161

पहले यह मन काग था, करता जीवन-घात। अब तो मन हंसा भया, मोती चुग-चुग खात॥

अब आ गया होगा सारा भेद समझमें। मनको कौन बुरा कहेगा ? कहा है—

> कविरा' मन परबत हता, अब मैं पाया कानि। टाँकी लागी प्रेमकी, निकसी कंचन-खानि॥

प्रेमकी टाँकी लगानेकी ही देर हैं । जितना आनन्दरूपी कश्चन चाहो उतना ले सकते हो । अतएव मन बन्धनका ही नहीं, मोक्षका भी कारण है । विषयी मन जीवको जगजालमें फँसाता है, तो प्रेमी मन उसे बन्धन-मुक्त कर देता है।

× × × ×

निस्सन्देह विषय-विहारी मन महान् मोहकारी और दारुण दु:खदायी है । विषयोंकी ओर उसे क्यों जाने देते हो ? उसे तो जितनी जल्दी हो सके अथाह प्रेम-पयोधिमें डुवा दो, नहीं तो पीछे तुम भी महाकवि देवकी तरह पछताते ही रह जाओगे—

ऐसो जो हों जानतो, कि जैहे तू बिषैके संग,

एरे मन मेरे, हाथ-पावँ तेरे तोरतो;
आजुलों हों कत नर-नाहनकी नाहीं सुनि,

नेहसों निहारि हारि बदन निहोरतो।

चलन न देतो देव चंचल अचल करि

चाबुक चितावनीन मारि मुँह मोरतो;
भारी प्रेम-पाथर नगारो है गरे सों बाँधि

राधा-बर-बिरुदके बारिधिमें बोरतो॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

न क्या

चञ्चल डोरीसे

ा वह र्थ ही भी

निषि है।

षय-वह

ार्बा का

बीर

स

त्र

q

Ci

कहते हैं—मैं यह जानता होता कि त् मुझे त्यागका विषयोंके हाथ चळा जायगा, तो रे मेरे मन! मैं तो तभी तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे छळा-ठँगड़ा कर डाळता। तेरे कारण आजतक न जाने कितने नर-पितयोंकी नाहीं सुननी पड़ी है। सो तो न सुननी पड़ती, उनके मुखकी ओर तो न ताकना पड़ता! ऐसा जानतातो तेरी सारी चन्नळता मुळा देता, तुझे अचळ कर देता। चेतावनीके चाड़क मार-मारकर तुझे विषय-पथसे छोटा ही छेता। अरे, बड़ी मूळ हुई। तुझे तो मैं डंकेकी चोटसे तेरे गळमें प्रेमका भारी पत्थर बाँधका श्रीराधिका-रमण कृष्णके विरद-वारिधिमें डुबा देता तो अच्छा होता।

इसमें सन्देह नहीं कि मन है महान् बलवान् । उसका निग्रह करना अति कठिन है, वह मदोन्मत्त मातङ्ग है । निर्भय विषय-वनमें विचर रहा है । कौन उसे बाँचकर वशमें कर सकता है ? यह बात सहज तो नहीं है । कठिन अवश्य है, पर बाँधा जा सकता है। प्रेमकी मजबूत जंजीरें पैरोंमें डाल दो, आप ही सारी निरङ्कशता भूल जायगी । हाँ, यह साँकड़ ही ऐसी है—

मन-मतंग मद-मत्त था फिरता गहर गँभीर। दोहरी तेहरी चौहरी परि गई प्रेम-जॅजीर॥

अभीतक तो यह मन मोह-पङ्कमें ही फँसा है, प्रेम-सरोक्त समीप गया ही कब है । भगवान्के चरणरूपी कमलोंके वनमें उसने कब कीड़ा की है ? उस अनुराग-सरोक्त एक बार प्रवेश भर कर पाय, फिर उसमेंसे कभी निकलनेका नहीं । वह जगह ही ऐसी है। अभीतक लोक-सौन्दर्यपर ही तुम्हारा सतृष्ण मन मोहित रहा आव है, प्रेम-सरोक्रमें इसने अभी अवगाहन किया ही कब है ? अभीतक इसने रूप-तरंगोंके ही साथ केलि-कलोल किया है, अभी यह चाहके प्रवाहमें नहीं बहा है । प्रेम-प्रवाहमें मान मन कुछ और ही होता है।

-सूर

सांसारिक रस तो हैं ही क्या, प्रेम-हीन निर्गुण ब्रह्म-रस भी उसे नीरस ही प्रतीत होता है । वेदान्तवादी महात्मा उद्भव विरहिणी ब्रजाङ्गनाओं को निर्गुण ब्रह्मोपासना आज वड़े सस्ते भावपर वेच रहे हैं, पर वे गँवार गोपियाँ उसे मूळीं के पत्तों के भी भावपर नहीं ले रही हैं । वे उसके बदलेमें उनका कृष्णानुरक्त मन चाहते हैं । सो असम्भव है। देना भी चाहें तो उनके पास उनका मन है कहाँ ! वह तो प्यारे कृष्णके साथ कभीका चला गया । अब उद्भवके ब्रह्मको वेचारी क्या दें ! दस-वीस मन तो उनके हैं नहीं ! मन तो एक ही होता है—

ऊधो मन न भये दस-बीस। एक जु हुतो सो गयो स्थाम-सँग को आराधे ईस?

जिस मनपर प्रेमका गहरा रंग चढ़ चुका, उसपर अब शुष्क शास्त्र-ज्ञानका रंग कैसे चढ़ सकेगा ! कहाँ सरस प्रेम, कहाँ नीरस ज्ञान !

सूरदास यह कारी कामरि चड़ै न दूजो रंग।

× × × × ×

हमारा यह मन मोह कैसे छोड़ सकता है। यह तो जन्मसे ही मोही है, निर्मोही कैसे हो सकेगा। सौन्दर्योपासक तो एक नंबरका है। आँखोंमें किसीका सुन्दर रूप समाया और यह उसका बेदामका गुलाम बन गया! सौन्दर्योपासनका अपना खभाव तब कैसे छोड़ सकता है! अपने दग-दीवानोंको मन महाराज भला बरखास्त कर सकते हैं! विहरणशील यह है ही। यह भी आदत इसकी छुड़ाई जा रही है! सो असम्भव है। एकान्तवास यह सैलानी मन कर ही नहीं सकता। यह भी कहा जाता है कि यह किसीको अपने हृदयमें धारण

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ग कर हाथ-कि न

सुननी गो तेरी बाबुक हुई।

धिकार ता । नेग्रह

वनमें बात है।

भूल

कवीर वरके उसने

का है।

हके ।

न किया करे। न यह किसीके हृदयमें रमें, न किसीको अपने हृद्यमें रमाये। ये सब साधनाएँ इस वेचारेसे सधनेकी नहीं। हाँ, एक रास्ता अभी है। वह यह कि—

> मनमोहन सों मोह करि तूँ घनस्याम निहारि। कुंजबिहारी सों बिहरि गिरधारी उर धारि॥

TIF

धः

अ

पुर

हो

हं

3

रे मन ! तुझे मोह-त्यागकी आवश्यकता नहीं है। यदि तुझे किसीसे मोह करना ही है, तो प्यारे मन-मोहनसे मोह कर । देख जगत्में जितने मोहक पदार्थ हैं, वे सब परिणाममें रंग-रस-हीन जँचते हैं, किन्तु विश्व-मोहन श्रीकृष्णका मोह, वस्तुतः प्रेम, सरा एकरस रहता है। सौन्दर्योपासना भी मत छोड़। यदि तू किसीकी सन्दरता देखना चाहता है, तो श्रीघनश्यामका रूप-रस पान कर। उनका सौन्दर्य अनन्त और नित्य है; और सौन्दर्य तो अन्तमें क्षीण और नष्ट हो जाता है । यदि तेरी इच्छा किसीके साथ विहार, करनेकी है तो कर, कोई रोकता नहीं । पर श्रीकुञ्जविहारीके साथ विहार कर । क्योंकि उस विहारीका ही विहार सदा एक-सा आनद-दायी है, और विहारोंसे तो अन्तमें, विराग हो जाता है। और यरि त् किसीको हृदयमें धारण करनेकी अभिलाषा करता है, तो क कोई तेरा बाधक नहीं । पर गिरिधारीको धारण कर, क्योंकि वह परम भक्त-वत्सल हैं। जिसने गोवर्धनगिरि धारण करके इन्द्रके क्रोधरी व्रजकी रक्षा की वही एक धारण करने योग्य है। सो, हे मन

मनमोहन सों मोह किर तूँ घनस्याम निहारि। कुंजबिहारी सों बिहरि गिरधारी उर धारि॥



प्रेमियोंका सत्सङ्ग

हदयमं

रास्ता

-विहारी

दे तुझे

। देख

न-हीन

सदा

सीकी

कर ।

क्षीण

हार,

साथ

नन्द-

यरि

कर

वह

धिसे

न !

प्रेमी रैदास आज फूले नहीं समाते हैं। प्रेम-मग्न होकर आप गारहे हैं—

> आज दिवस लेक बिलहारा, मेरे गृह आया पीवका प्यारा

बिल्हारी ! आज मेरे घर प्रियतमका एक प्यारा पंधारा है । धन्य है आजका मङ्गलदिवस ! उसके स्वागत-सत्कारसे आज मुझे अवकाश ही कहाँ । आज मेरे यहाँ महामहोत्सव है । सुन्ँ, उस प्रेम-पुरीसे वह क्या सँदेसा लेकर आया है !

कृष्ण-सखा उद्भवका दर्शन पाकर गोपियोंने भी तो गद्गद होकर कहा था—

उधो, हम आजु भई बड़भागी। जैसे सुमन-गंध ले आवतु पवन मधुप अनुरागी॥ अति आनंद बड़ची ॲंग-ॲंगमें, परै न यह सुख त्यागी। बिसरे सब दुख देखत तुमकों, स्यामसुँदर हम लागी॥

उद्भव ! तुम्हें देखकर आज हमने मानो अपने प्यारे कृष्णको ही देख लिया । हमें आज उन नेत्रोंका दर्शन मिल रहा है, जिन्होंने कृष्णके रूप-रसका अहोरात्र पान किया है । तुम हमारे प्यारेके प्यारे हो । मले प्रधारे हो । विराजो, व्रज-राज-कुमारका सँदेसा सुनाकर हमें कृतार्थ करो । तुम्हारे सत्सङ्ग-लाभसे कौन कृतकृत्य न हो जायगा ?

प्यारे कृष्णकी परमानुरागिणी गोपियोंके अपूर्व सत्सङ्गसे विज्ञवर उद्भव भी कृतार्थ हो गये । प्रेमियोंका सङ्ग बड़े-बड़े ज्ञानियोंको भी क्या- से-क्या कर देता है, इसे आप उद्भवके ही मुखसे सुनें । प्रेम-प्रित्ति व्रजाङ्गनाओंसे श्रीकृष्णके परम मित्र उद्भव, सुनिये, क्या कहते हैं— तुम्हरे दरस भगति में पाई। वह मत त्याग्यो, यह मित आई॥ तुम मम गुरु, मैं शिष्य तुम्हारो। भगति सुनाय जगत निस्तारो॥

अलैकिक प्रभाव है प्रेमियोंके सत्सङ्गका। उद्भवजी महाराज का बनकर तो वंजमें आये थे, और क्या होकर चले! क्या हुआ उनका वह सब अत्युच्च अध्यात्मबाद? अच्छा मूँड़ा वेदान्त-केसरीको अ गँवार गोपियोंने!

× × × ×

क्य

मि

दि

सु

18

ह

उन्हींसे प्रीति करो जो अपने प्रियतमके प्यारे हों, प्रेमकी मिर्सिं चूर रहते हों, आठों पहर मस्तीमें झ्मते रहते हों, इक्कके रसमें क्षे रहते हों। भाई, प्रमुके ऐसे ही छाड़छोंका सङ्ग करो —

आठ पहर जो छिक रहें, मस्त आपने हाल।
'पलट्ट' उनसे प्रीति कर वे साहिबके लाल।
पर ऐसे ऊँचे प्रेमी मिलते कहाँ हैं। क्षणमात्र भी ऐसे उन्मन्
प्रेमीका साथ हो जाय, तो प्रेमका निगूढ़ रहस्य समझनेमें फिर है।
ही कितनी लगे। देखते-ही-देखते कुल्ल-का-कुल हो जाय। पर है
रामका लाइला कहीं दिखायी भी तो दे। क्या करें, ऐसा प्रेमी कहीं
आजतक मिला ही नहीं—

प्रेमी हूँड़त मैं फिरों, प्रेमी मिला न कोय। यदि कहीं मिल जाय, तो फिर क्या पूछना— प्रेमीसे प्रेमी मिले, सहज प्रेम दड़ होय।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

यों तो बहुतेरे दुनियावी आशिक मिले, पर उस मालिकका सचा आशिक तो हमें कोई नहीं मिला—

> दिल मेरा जिससे बहलता, कोई ऐसा न मिला; ' बुतके बन्दे मिले, अल्लाहका बन्दा न मिला।

—अकबर

इसीसे अब यहाँ जी नहीं लगता— इन उजड़ी हुई बस्तियोंमें जी नहीं लगता, है जीमें वहीं जा बसें बीराना जहाँ हो।

इन बने हुए प्रेमियोंके साथ रहनेमें अब दिल ववरा-सा रहा है। क्या समझ रक्खा है इन भले आदिमयोंने प्रेमको ! ऐसे तो पचासों मिलते हैं, पर वैसा एक भी नहीं मिलता। किसके आगे यह दर्द-भरा दिल खोलकर रक्खा जाय, किसके दरपर अपना रोना रोया जाय। सुननेवाले बहुत हैं, पर सुनकर मर्मतक पहुँचनेवाला कहाँ है ! हाँ,

हैं सनेवाले यहाँ बहुत हैं । इसीसे तो जीमें आता है कि— रहिए अब ऐसी जगह चलकर, जहाँ कोई न हो, हमसख़ुन कोई न हो, औ हमज़बाँ कोई न हो। बेदरो-दीवार-सा इक घर बनाना चाहिए, कोई हमसाया न हो औ पासवाँ कोई न हो। पिंड्ए गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और अगर मर जाइये तो नोहाख़्बाँ कोई न हो।

---ग़ालिब

चलें किसी ऐसी जगह चलकर डेरा डाल दें, जहाँ कोई न हो । न हमारी बात कोई समझें, न हम किसीकी समझें । रहनेको कोई ऐसा घर बना लें, जिसमें न तो दर हो, न दीवार ! वहाँ न कोई संगी-साथी हो, न कोई पास-पड़ोसी । कभी वहाँ वीमार पड़ जायँ

कहीं

उन्मत्त

र दे।

砈

न-प्रतिम

हैं — भाई॥

गरो ॥

-

जि क्या

उनका

को उन

ादिराम

में छने

वाबी(

तो कोई दवा-दारू या सेत्रा-ग्रुश्रूषा करनेवाला भी न हो । और जोस जायँ तो वहाँ कोई रोनेवाला न हो ।

माना कि संसारमें भोग-विलासोंके पर्याप्त साधन हैं, स्में प्रकारके सुख सुलभ हैं, और अपने अनेक सगे-सम्बन्धी तथा मित्र में हैं, पर तो भी हृदयमें प्रेमम्लक शान्ति नहीं है । सब कुछ होते हुए में इस जीवनमें प्रेमके अभावने समस्त सुखोंपर पानी फेर दिया है जहाँ अपना प्यारा प्रेमी है, वहाँ कुछ न होते हुए भी सब कुछ है जहाँ वह नहीं, वहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। अभि क्या कहें, प्रेम-शून्य खर्ग भी तुच्छ है, और प्रेम-पूर्ण नरक में महिमामय है । कहा है—

प्रिय<mark>तम् नहीं बजारसें; वहै बजार उजार।</mark> प्रियतम मिलै उजारमें, वहै उजार बजार॥

\_\_\_\_\_\_\_\_

वव हरे

ही

सम

है

प्रेम

fa

मर

प्रेम

स्व

A

और भी-

कहा करों बैकुण्ठ लें कलपबृच्छकी छाहँ। 'रहिमन' ढाँक सुहावने जहँ प्रीतम-गल-बाहँ॥ प्रेमियोंका साथ छूटना कितना कष्टप्रद है, इसे कबीरके हैं रहस्यमय राब्दोंमें सुनिये—

राम बुलावा भेजिया, कबिरा दीन्हा रोय। जो सुल प्रेमी-संगमें, सो बैकुण्ठ न होय॥ प्रेमियोंके सत्सङ्गका सुख वहाँ कहाँ है। वह सत्सङ्ग-सुख छोड़की कौन स्वर्गके भोग भोगने जाय। वैकुण्ठके देव-भवनोंकी अपेक्षा प्रेमीकी यह पर्ण-कुटीर कहीं अधिक सुखदायी है।

## कुछ आदर्श प्रेमी

र जो म

हैं, सर्भ

मित्र भी

हुए भी

ग है।

कुछ है।

अधिक

क भी

-अहमर

के ही

ड़की

मीक्र

पक्षी है तो क्या हुआ ? हम तो उसे, जिसे तिरहिणी नायिकाओं के वक्तीलोंने 'पापी' का खिताब दे रक्खा है, एक ऊँचा प्रेम-प्रण निवाहनेवाला प्राण मानते हैं। प्रेमकी सारी निधि क्या अकेले मनुष्यके ही हिस्सेमें आ गयी है ? चातककी चोटीली चाहका मर्म जिसने समझ लिया उसे प्रेमका तत्त्व प्राप्त हो गया, ऐसी हमारी दृढ़ धारणा है। कैसी अनुपमेय प्रेमानन्यता है उस पित्रत्र पक्षीकी। प्रेमी पपीहा प्रेमपर जीना ही जानता है, और मरना भी जानता है। प्रेमके रणाङ्गणपर हमें तो एक वही सच्चा प्रण-वीर देखनेमें आया है; मरते मर जायगा, पर अन्ततक अपना प्रण भंग न करेगा। क्या ही ऊँचा प्रेम-प्रण है!

पिष्हा पनकों ना तजै, तजै तो तन बेकाज। तन छूटै तो कछु नहीं, पन छूटै अति लाज॥ —कबीर

प्रेमकी प्यासमें कितनी तड़प है, इसे वह पपीहा ही जानता है। कूप, नदी, तालाब, कुण्ड आदि जलाशय उसके किस कामके ? समुद्रतक तो उसकी प्यास बुझा नहीं सकता। वह तो केवल खातिजलका ही प्यासा है। उसकी करुणा-भरी 'पीउ, पीउ' की पुकार प्रिय पयोदतक जाय या न जाय, पर वह किसी भाँति प्रेम- प्रणमें पिछड़नेवाला प्राणी नहीं । पियेगा तो खातिका ही क पियेगा, नहीं तो प्यासा ही प्राण त्याग देगा । वाह रे, प्रणवीर

सुन रे तुलसीदास, प्यास पपीहहि प्रेमकी। परिहरि चारिहु मास जो अँचवै जल स्वातिको॥

एक बहेलियेने किसी पपीहेको बाण मार दिया। घायल पूर्व छटपटाता हुआ गङ्गामें गिरा। पर उस प्यासे चातकने मरते सम्म भी, जगत्पावनी जाह्नवीके जलमें अपनी चाह-भरी चोंच न डुबोबी। टेक निबाहते हुए ही शरीर छोड़ दिया—

च

पुर

हे

मी

मे

अ

जं

रह

दि

T

क्

ब्याधा बध्यो पपीहरा, परयौ गंग-जल जाय। चोंच मूँदि पीवै नहीं, पिऊँ तो मो प्रन जाय॥

मरणके उपरान्त भी अन्य जलकी चाह न की, पुत्रको भी बार-बार यह सिखावन दे गया——

'तुल्रसी' चातक देत सिख, सुतिह बार-ही-बार। तात! न तरपन कीजियो बिना बारिधर-धार॥ धन्य है प्रेमी पपीहेको! यों तो कितने रंग-रंगके विहङ्ग वर्गे उड़ते-फिरते और पोखरिओंका पानी पीते हैं, पर, चातक! वहें कौन पा सकता है; तुम तो तुम्हीं हो—

डोलत बिपुल बिहंग बन, पियत पोखरिन बारि। सुजस-धवल चातक नवल, तुही भुवन दस-चारि॥

कितना पवित्र प्रेम है पपीहेका ! कवि-रत्न सत्यनारायणकी यह क्या अच्छी उक्ति है—

चित्र-बिचित्र पवित्र प्रेम प्रनकर मनभावन

सुनत परमरस-ऐन बैन पिवहाके पावन ॥

तृन-सम हू निह गिनत सकल निज तन-मन धन है।

पूरन प्रेमी परमासय पिवहाकी प्रन है॥

प्रेम-प्रथा अनुकरन-जोग थिर चित चातककी।

जिहि सुनि छाती परे न तन प्रवसन पातककी॥

अब मेघ महाराजकी भलमनसाहत देखिये। आपकी दृष्टिमें चातकके प्रेमका कुछ भी मूल्य नहीं है। वह बेचारा 'पीउ-पीउ' पुकारता मरा जाता है, आप घमण्डमें घुमड़-घुमड़कर उसकी ओर हेरतेतक नहीं! हाँ, गर्ज-तर्जकर डाँट-डपट बेशक बता देते हैं। मौजमें आकर कभी-कभी उस गरीबपर पत्थर भी बरसा देते हैं। बिजली भी गिरा देते हैं। प्रेमकी कैसी अच्छी कद्र करते हैं ये श्रीमान् मेघ महोदय! पर धन्य वह पपीहा! उसकी प्रीति तो और भी अधिक बढ़ जाती है! एकाङ्गी प्रेमकी परीक्षामें कितना ऊँचा उतरता है वह दीन पक्षी!

पिब, पाहन, दामिनि, गरज, झरि झकोर खरि खीझि। रोस न प्रीतम-दोस लखि 'तुलसी' रागहि रीझि॥

वारिद-वर ! बताओं तो भला, पपीहेने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा, जो उसपर इतने रुष्ट हो रहे हो ! उसपर क्या इसीलिये जुल्म कर रहे हो कि तुमपर उसका प्रेम है ! प्रेमका क्या उसे यही पुरस्कार दिया जा रहा है ! ख़ैर, तुम्हें तो हम क्या कहें; पर उस प्रेमी पपीहेंके, जी चाहता है, पैर चूम लें । हाँ, धन्य तो उस चातकको ही है—

ही ज

ाळ पर्धा ते समा (बोयी |

ती को भी

वनमें तुम्हें

णकी

जगको, घन ! तुम देत हो, गजके जीवन-दान।
चातक प्यासे रिट मरे, तापर परे पस्नान॥
तापर परे पस्नान, बानि यह कोन तिहारी।
सरित-सरोवर-सिंधु तजे, इन तुमहि निहारी॥
वरने दीनद्याल, धन्य कहिए यहि खगको।
रह्यो रावरे आस, जनमभरि तजि सब जगको॥

3

3

6

<del>a</del>

f

इर

द

उ

बिल्हारी! अरिसकोंको तो भरपेट पानी देते हो, और आ अनन्य रिसकको एक बूँद भी नहीं देते, उल्लेट पत्थर मारते ही! इसीको सरसता और रिसकता कहते हैं! तुम्हारे आगे प्रेम-गायाक गाना व्यर्थ है!

इन आरतिवंत पपीहनिकों, 'घनआनँदज्रू' पहिचानों कहा तुम! मीन क्या आदर्शप्रेमी नहीं है ? क्यों नहीं, उसकी प्रीति तो अतुर नीय है । अकथनीय है । प्रीति-प्रीति तो सभी चिल्लाते फिरते हैं प्रीति करते भी अनेक प्रेमी हैं; पर प्रीतिका मर्म मीनने ही समझाहै—

सुलभ श्रीति श्रीतम सबै, कहत करत सब कोइ।
'तुलसी' मीन पुनीत तें, त्रिभुवन बड़ी न कोइ॥
यों तो कहनेको जलके अनेक जीव हैं; मगर भी पानीमें रहा
है, साँप भी पानीमें रहता है, मेडकका भी वहीं घर है, कछुएकी
भी वहीं रहना होता है। और भी अनेक जीवोंका जल ही गृह है
और जल ही जीवन है पर मीनका उससे जो प्रेम है, वह दूसी
जलचरोंमें कहाँ ? और जीवोंका तो जल केवल घर है, जीवन हैं
पर मीनके किये तो वह जीवनका भी जीवन है, प्राणोंका भी प्राण
है—और न जाने क्या है—

मकर, उरग, दादुर, कमठ, जल जीवन जल गेह।

'तुलसी' एकें मीनकों, हैं साँचिलों सनेह॥

सच्चा रनेह न होता, तो अपने प्यारेसे बिछुड़ते ही वह मछली
अपने प्राण कैसे त्याग देती? वियोग तो, बस, मीनका ही है।
जबतक अपने प्रियके साथ है, तमीतक उसका जीवन है। प्रियविहीन जीवनका उसकी दृष्टिमें कोई मूल्य ही नहीं। कबीरने सच
कहा है—

अधिक सनेही माछरी, दूजा अलप सनेह।
जबही जल ते बीछुरै, तबही त्यागै देह॥
जबतक जीवन-धन, तबतक जीवन। प्रियतम और जीवन दो
भिन्न वस्तुएँ तो हैं नहीं। अभिन्नको कौन भिन्न कर सकता है ?
इसीसे—

बिरही मीन मरत जल बिछुरे, छाड़ि जियनकी आस। —स्र

जलमें विष ही क्यों न घुला हो, पर मछलीको तो वह जीवन-दाता अमृत ही है—

देउ आपने हाथ जल, मीनिह माहुर घोरि।
'तुलसी' जियै जो बारि बिनु, तो तु देहु किब खोरि॥
दही और दूधसे भरे हुए भारी-भारी सागर उसके किस कामके ?
उसकी लौ तो केवल जलसे लगी हुई है, सो एक छोटी-सी पोखरीमें
ही उसे असीम आनन्द मिल रहा है। पर जलको उसके प्रेमकी
ऐसी कोई पर्वा नहीं। कितनी मछलियाँ उसके निर्दय अङ्कपर नित्य
जालमें फॅसती और मरती हैं, पर जलाशयको तनिक भी दुःख नहीं

प्रे॰ यो॰ १३--CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

होता । वह तो ज्यों-का-स्यों मौजमें लहराता रहता है !

और झ ते हो!

गाथाक

तुम ! अतुह

रते हैं ाहै—

रहता

खुएका एह है दूसो

न हैं।

### प्रेम-योग

मीन बियोग न सिंह सके, नीर न पूछे बात। देखि जु तू ताकी गतिहि, रित न घटे, तन जात॥

—स्र

है

हैं

3

6

3

Ŧ

तब भी मीनके प्रेममें कमी नहीं आने पाती । धन्य है उस

'जीवन हो मेरो' यह भाषत सकल नेही,
पालिबो सहज नाहीं कठिन करार कौ;
पैयतु हैं यामें, यातें गैयतु जगत जसु,
दूजो न करेंया कोउ ऐसे निरधार कौ।
वाहि कछु, देखिए, न रंच परवाह परी,
वाहवा इकंगी है तरेया प्रेम-धारकौ;
होतहीं बिहीन देह देय तजि प्राननिकों
देख्यों में 'नवीन' यों सनेह मीन-वार कौ।

जीते जी तो प्यारे जलको छोड़ेगी ही क्यों, मरनेपर भी मछली उसे ही चाहती और उसीका प्रेम माँगती है। मरकर काटे जानेपर भी पानीसे ही खच्छ होती है और पकाकर खाये जानेपर जलकी ही चाह करती है। रहीमने कहा है—

मीन काटि जल धोइये, खाये अधिक पियास।
'रिहमन' प्रीति सराहिये मुएहु मित्रकी आस॥
एक और सज्जन इसका समर्थन कर रहे हैं—
प्रेमी प्रीति न छाड़हीं, होत न प्रनते हीन।
मरे परे हू उदरमें जल चाहत है मीन॥

यही कारण है कि सूरदासजीने विरहिणी व्रजाङ्गनाओंके अशु पूर्ण नेत्रोंकी, अन्य सब उपमाओंको तुच्छ ठहराकर, एक मीनकी ही उपमा सार्थक मानी है । कहते हैं—— उपसा एक न नैन गही।

कबिजन कहत-कहत चिलाण, सुधिकरि काहु न कही ॥ वज-लोचन बिनु लोचन कैसे, प्रतिदिन अति दुख बाड़त । 'सूरदास' सीनता कछू इक जल भरि संग न छाड़त ॥

× × × ×

अब उस जरा-से पतंगेको लीजिये। वह भी एक आदर्श प्रेमी है। यदि मीनका विलोह बेजोड़ है, तो पतंगेका मिलन अद्वितीय है। सुकवि रघुनाथने कहा है—

जब कहूँ प्रीति कीजै, पहिले ते सीखि लीजै,

बिछुरन मीनकी, औ मिलन पतंगकी।

वास्तवमें, पतंगका प्रिय-मिलन अद्वितीय है । हो लगाकर लोसे लपट जाना एक पतंग ही जानता है । उसका प्रेमालिङ्गन अनुपम है । प्रेमाग्निमें अपने अस्तित्वको नष्ट कर देना सिवा उसके और कौन जानता है ? सुकवि जिगरने क्या अच्छा कहा है—

ख़ाके परवानः से आती हैं सदाएं पैहम,
ज़िंदगी है ग़मे दिलवरमें फ्रना हो जाना।
पतंगेकी ख़ाकसे वरावर यह आवाज उठ रही है कि पमे
दिलवरमें फ़ना हो जानेका ही नाम ज़िन्दगी है, प्यारेके वियोग-दु:खमें
अपने अस्तित्वको नष्ट कर देना ही जीवन है। कैसी ऊँची और
पिवित्र भावना है। दिल चाहता है कि उस प्रेमके फ़कीरकी यह
सदा हम भी गली-गली लगाते फिरें—

ज़िंदगी है गमें दिलवरमें फ़ना हो जाना।

जिन्दगीकी उलझन इस तरह प्रेमकी लौमें फ़ना हो जानेसे ही सुलझेगी। क्यों न हमलोग पतंगेके जीवन-दानसे प्रेमका यह पित्र

उस

छली नेपर

ही

मश्रु ही

a

6

f

q

पाठ पढ़ छें ! चातक और मीनके प्रेमकी भाँति पतंगेका भी प्रेम एकाङ्गी है । अपने प्रियतमकी छापरवाही और निठुराईको वह भी कभी ध्यानमें नहीं छाता । उसे तो छपककर उस छोसे छपट जानेसे मतछब है । उसे यह जाननेका अवकाश कहाँ कि दीपक भी उसे चाहता है, या नहीं । कविवर नवीनकी इसपर क्या बढ़िया सूक्ति है—

काननते धाय-धाय आवत अरंग रंग,

नैनिन निहारि धारि धारना उमंगकी;
सोचै न सम्हारे न विचारे प्रान-छोग नेही,

सूरते सरस हद हिम्मत विहंगकी।
जेतो औड़ो बूड़ौ तेतो तिरत, तमासो यह,

मौजमें 'नवीन' नेह-समुद-तरंगकी;
अंगके मिलावत ही अंग जिर जात संग,
देखहु इकंगी प्रीति दीपक-पतंगकी॥

जिसने प्रेमकी आगमें अपने आपको खाक कर दिया, वही प्यारेका अनन्त आलिङ्गन पानेका अधिकारी है। यह मिल-मेंटनेका गहरा भेद पतंगेने ही जाना है।

× × × ×

और वह चकोरी ! क्या कहना, उसकी भी प्रीति अनुकरणीय है । प्रेम-रसका पीना चकोरीने ही जाना । उसकी तल्लीनता, तन्मयता देखते ही बनती है । तुलसी साहबकी एक साखी है——

'तुलसी' ऐसी ब्रीति कर, जैसे चंद्र चकोर। चोंच झुकी गरदन लगी, चितवत वाही ओर॥ सारी रात प्यारे चाँदकी ओर एकटक देखते रहना क्या कोर्र साधारण साधना है ? सच पूछो तो यह योगकी त्राटक मुद्रा है। बड़े-बड़े योगी भी दृष्टि-साधनामें उसकी वरावरी न कर सकेंगे। कितनी अधीरता और व्याकुळता है उसकी छगनमें! उसका दिन न जाने कैसे कटता होगा। सारा दिन साँस गिनते-गिनते जाता होगा। प्रिय-दर्शनकी आशा उसे अत्यन्त अधीर बना देती है। दिनमें बिछोहकी व्याकुळता और रातमें दीदारकी बेहोशी। उसे क्या माछम कि रात कैसे निकल गयी। क्या ही गहरी तिछीनता है! मेह-निदान' में सुकि नवीन छिखते हैं—

साँसें गिन काटे दिन आस पे उदासी बिनु,
रेनके प्रकास लावे ढोरी मीत ओरीकी;
छाड़ि लोक-लाजे औ बिसारि सब काजे, गाजे
चाहै चुपचापन चितोन चख-चोरीकी।
नेहके नगारे दैकें चुगत अँगारे, देखों,
प्यारेके उज्यारे हित बँधी प्रेम-डोरीकी;
निवह अभंगी जाय नेक न दुअंगी कहूँ,
ऐसी इकअंगी चाह चंदसों चकोरीकी॥

यहाँ भी वही एकाङ्गी प्रीति है। तो क्या सभी आदर्श प्रेमियोंका प्रेम एकाङ्गी ही होता है ? इसमें सन्देह ही क्या। प्रेमी, एकाङ्गी प्रेमकी अवस्थामें ही, अपने प्रेमास्पदके चरणोंपर अपना प्यारे-से-प्यारा जीवन-कुसुम चढ़ा सकता है। इसी अवस्थामें उसके प्रेमका पूर्ण विकास होता है।

अच्छा, चकोरीके आग खानेमें क्या रहस्य है ? यह भी क्या कोई प्रेम-साधना है ? हाँ, अवश्य, यह भी एक साधना है और बड़ी 'ऊँची साधना है। इस विचारसे चकोरी अङ्गार खाती है कि मैं भस्म हो जाऊँ, कदाचित् उस भस्मको शिवजी अपने ठलाटपर

वही नेका

काङ्गी

कभी

नानेसे

उसे

णीय यता

कोई है। प्रेम-योग

लगा लें और वहाँ प्यारे चन्द्रसे मेरी भेंट हो जाय ! धन्य है उसकी यह प्रिय दर्शनाभिलाषा !

इस

qί

है,

भो

स

प्रियसों मिलों भभूति बनि ससि-सेखरके गात।
यहै बिचारि अँगारकों चाहि चकोर चवात॥
अङ्गार चबानेका, छो, यह जवाव है। अब भी कुछ शंका है?
चकोरी! इतनी अधीर मत हो। धीर जधर। सदा यह
अँघेरी रात न रहेगी। धीरे-धीरे इसी तरह पूर्णिमा आ जायगी और
तेरा प्रियतम तुझे दर्शन देगा—

सोच न करें चकोरि ! चित, कुहू-कुनिसा निहारि । सनै-सनै ह्वैहै उदै राकासिस तम टारि ॥ राका-सिस तम टारि, दूरि दुख करिहै तेरो । धीर धरें किन, बीर, कहा अकुलाय घनेरो ॥ बरनै दीनदयाल, लखेगी त् भिर लोचन । जो तेरो प्रिय-प्रान, मिलैगो सो, अब सोच न ॥

परेवा भी एक ऊँचा प्रेमी है। प्रीतिकी दौड़में वह किसी प्रेमीसे पीछे रह जानेवाला नहीं। आकारामें कितना ही ऊँचा क्यों न उड़ रहा हो, पर अपनी प्यारी परेईको जालमें फँसी हुई देखकर तत्क्षण प्रेमाधीर हो आप भी वहीं गिर पड़ता है! वह वियोग-व्यथा सह ही नहीं सकता—

प्रीति परेवाकी गनो, चाह चढ़त आकास। तहँ चढ़ि तीय जु देखही, परत छाड़ि उर स्वास॥

दाम्पत्य-जीवनका सुख कबूतर-कबूतरीने ही जाना है। हाँ, और किसे नसीब होगा ऐसा सहज सुख। कविवर विहारीने अपने

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

सकी

है? यह और

न्सी

∓यों

कर 1था

हाँ, पने इस दोहेमें परेवाके सुखमय जीवनकी कैसी सराहना की है—
पड़ पाँखे, भख़ काँकरे, सपर परेई संग।
सुखी, परेवा, पुहुमि पे, एके तही बिहंग॥
भाई परेवा! पृथिवीपर एक त ही सुखी है। वस्न तो तेरा
पंख ही है, जो सदा तेरे पास रहता है और कंकड़ ही तेरा भक्ष्य
है, जो सर्वत्र मिल सकता है। न तुझे वस्नकी ही कमी है, न
भोजनका ही अभाव है, और, यह तेरी सहचारिणी प्यारी परेई तेरे
साथमें है ही। अब दाम्पत्य-जीवनमें और क्या सुख चाहिये?

और, कपोत ब्रत तो अनुपम है ही। वाह! है इत छाल कपोत-ब्रत, कठिन प्रेमकी चाल। मुखते आह न भाखहीं, निज सुख करिंह हलाल॥ —हरिश्रन्द्र

तत्र क्यों न इस पक्षीको हम एक आदर्श प्रेमीके रूपमें देखें ?

× × × ×

और, वह भोला-भाला हिरण ! रागके उस अद्वितीय अनुरागी-को कौन भूल सकता है, खयं उसका प्रियतम राग ही बहेलियेका रूप धारणकर क्यों न उसे बाण मार दे, पर वह तो अपने प्यारेके प्रेम-रसका प्यासा ही रहेगा, उस प्रेमीका मुग्ध मन प्रीतिसे मुड़ेगा नहीं । यदि ऐसा हो, तो निर्मल प्रेमपटपर दाग न पड़ जाय ! धन्य है उस सरलहृदय हिरणको !

आपु ब्याध को रूप धरि कुहो कुरंगहिं राग।
'तुलसी' जो मृग-मन मुरै परे प्रेम-पट दाग॥
वाह रे प्रणय-वीर! रण-धीरता तेरी ही हैसुमिरि सनेह कुरंगको स्नवनि राच्यो राग।
धरिन सकत पग पछमनो, सर सनमुख उर लाग॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

बिछहारी ! कविवर नवीन भी कुरंगके एकाङ्गी प्रेमपर मुख हो रहे हैं—

बीनके सुनत बैन कानन अचेत ह्वैकें,

कानन तें धाय ओप आनन उमंगकी;
प्रानिनकी हानि न बिचारें, बँध्यो तानिन सों,

बानि बिंधत न सँभारें सुधि अंगकी।
जान न सराह्यों, न अजाननके भाव कछु

ताकी तरलाई नेह-समुद-तरंगकी;
नेही जब रॅंगि रहें रागके सुरंग, जामें
नेक न दुरंग ऐसी लगन कुरंगकी॥

× × × ×

मयूरका भी प्रेम अकृत्रिम और अप्रतिम है । स्यामघनकी वह हृदय-हारिणी छिव मयूरके मनपर न जाने क्या जादू डाल देती है । अपने प्रियतमको नाच-नाचकर रिझाना उस प्रेमोन्मत्त पक्षीने ही जाना है । स्थाम नीरदकी कमनीय कान्ति देखते ही उसका एक-एक पंख प्रफुल्लित और पुलकित हो जाता है । उसकी प्यासी आँखोंमें न जाने कितनी प्रेम-मदिरा भर जाती है । स्थामघनसे उसकी इतनी अधिक प्रीति होनेसे ही प्यारे घनस्थामने उसके पंखोंका मुकुट अपने मस्तकपर धारण किया है । धन्य प्रेमोन्मत्त मयूरका भाग्य !

मोर सदा पिउ-पिउ करत, नाचत लखि घनस्याम । यासों ताकी पाँखहूँ, सिर धारी घनस्याम॥

-अम्बिकादत्त व्यास

ऋ

ह

a

'मोरशिखा' नामकी एक बूटी होती है। उसमें जड़ नहीं होती। पर बरसात आते ही वह सूखी हुई बूटी पनप उठती है! ह्यामघनकी प्रेममयी ध्विन सुनकर जड़ मोरिशिखा भी ठठकसे ठहठही हो जाती है। यह नामका प्रभाव नहीं तो क्या है? जब जड़ भोर? का यह हाठ है, तब चैतन्य मोरके आनन्दका कुछ पार!

नुगध

1

ही

क

में

नी

'तुल्रसी' मिटें न मरि मिटेहुँ, साँचो सहज सनेहु। मोरसिखा बिनु मूरि हू पलुहत गरजत मेहु॥

मोरकी नाई हमारे मन-मोर भी किसी घनको देखकर क्या कभी आनन्दातिरेकसे नाचने छगेंगे ? बड़भागी तो हमारे हरिश्चन्द्र हैं। धन्य !

> भरित नेह-नवनीर नितः बरसत सुरस अथोर। जयित अपूरब घन कोऊ लेखि नाचत मन मोर॥

× × × ×

और भी, प्रेम-जगत्में, कितने ही आदर्श प्रेमी हैं। उस चाह-भरे चुम्बकका लोहेको खींचकर हृदयसे लगा लेना कौन नहीं जानता। श्लीरके प्रति नीरका प्रेम क्या साधारण कोटिका है? मिट्टी और पानीकी प्रीति क्या कोई मामूली प्रीति है? मिट्टीका घड़ा ही स्नेहा-लिङ्गन देकर जलके हृदयको ठण्डा करता है। कनककलशमें उसे वह सुख कहाँ?

देखों, जाको प्रेम जासु सँग ताहि तौन ही भावे। जल जुड़ात माटीकी गगरी सोन-कलस गरमावे॥

इन आदर्श प्रेमियोंके प्रेमका हमलोग भी क्या कभी अनुकरण कर सकोंगे ? **डॉ**० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर

की रमृति में सादर भेंट— हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# दूसरा खण्ड

## विश्व-प्रेम

पहले तुम किसी एकको अपना एकमात्र जीवनाधीर प्रेम-पात्र मान लो, अनन्यभावसे उसी एकके हो जाओ । निश्चय ही, उसके प्रति तुम्हारा अनन्त और अप्रतिम प्रेम धीरे-धीरे अखिल संसारको तुम्हारा प्रीति-भाजन बना लेगा । तुम तब प्राणिमात्रमें, चराचर जगत्में अपने प्रियतमका ही रूप प्रत्यिङ्कत पाओगे । अणु-अणुमें अपने प्रेम-पात्रको ही प्रतिविभिन्नत देखोगे । उस दिन अनायास ही यह भेद खुल जायगा कि—

में समुझ्यो निरधार, यह जग काँचो काँच-सौ। एकै रूप अपार, प्रतिबिंबित लखियतु जहाँ॥ —बिहारी

अपने प्यारेके अगाध प्रेम-प्रयोधिमें तुम अनायास ही इस विस्तीर्ण विश्वको 'जल-विन्दुवत्' विलीन कर लोगे। चार्ल्स किंग्सले महोदयने एक ही प्रेम-पात्रके द्वारा अखिल विश्वकी प्रेम-प्राप्ति इस प्रकार ज्यक्त की है—

Be sure that to have found the key to one heart is to have the key to all; that truly to love is truly to know; and truly to love one is the first step towards truly loving all who bear the same flesh and blood with the beloved.

यह तो निश्चित बात है कि किसी एकके अन्तस्तलका मर्म समझ लेना चराचर जगत्का रहस्य जान लेना है। सचा प्रेम ही सच्चा ज्ञान है। किसी एकसे सच्चा प्रेम करना जीवमात्रके साथ प्रेम

### प्रेम-योग

करनेकी पहली सीढ़ी है; क्योंकि अखिल विश्वके प्राणियोंमें तुम्हारे उस प्राणप्यारेका ही तो रक्त प्रवाहित हो रहा है।

सबमें वही हक़ीक़त दिखलायी दे रही है।

अपने प्रियतमको यदि तुम सरसे पैरतक, सिखसे नखतक, विश्व-व्याप्तिके भावसे एक बार भी देख छो, तो जरें-जरेंमें, अणु-अणुमें तुम्हें अखिल ब्रह्माण्ड-नायक परब्रह्मका दर्शन हो जाय । मीरकी यह दृढ़ धारणा है—

सरा पा में उसके नज़र करके तुम, जहाँ देखो अल्डाह अल्डाह है॥ नज़रमें वह प्यारा एक बार समा भर जाय, फिर तो वही-वही जहाँ-तहाँ दिखलायी देगा—

ť

इ

समाया है जबसे तु नज़रोंमें मेरी, जिथर देखता हूँ उधर तु ही तू है। जब चराचरमें, घट-घटमें, मेरा ही प्यारा राम रम रहा है, तब इस विश्व-ब्रह्माण्डकी प्रत्येक वस्तुसे मैं क्यों न प्रेम करूँ ? अरे, जितने यहाँ रूप हैं, सब उसी हृदय-रमणके तो विविध रूप हैं, और जितने यहाँ रंग हैं, सब उसी प्यारे रँगीलेके जुदे-जुदे रंग हैं। उस प्यारेके प्यारसे ही यह विश्व इतना प्यारा लग रहा है—

पाई जाती जगत जितनी वस्तु हैं जो सबोंमें,

मैं प्यारेको विविध रँग औ रूपमें देखती हूँ।
तो मैं कैसे न उन सबको प्यार जीसे करूँगी ?

यों है मेरे हृद्यतल्लमें विश्वका प्रेम जागा॥
अपने प्रेम-पात्रमें ही मुझे जगत्पितिका दर्शन हो रहा है—

पाती हूँ विश्व प्रियतम्में, विश्वमें प्राण-प्यारा, ऐसे मेंने जगत-पतिको इयाममें है विलोका।

म्हारे

-मीर तका,

णुमें

स्बी

ग्ही

स

नि

नि

के

—हरिऔध

अगर तू सचमुच ही प्रेमी है तो अपने प्रियतमको इस रंग-बिरंगी दुनियाके हर रंगमें देखा कर, क्योंकि उस रँगीले रामके ही तो ये सारे रंग हैं—

हर आनमें, हर बानमें, हर ढंगमें पहचान ; आशिक है तो दिलवरको हर एक रंगमें पहचान।

—नजीर

अपने प्रिय प्रेमास्पदके सम्बन्धसे प्रत्येक वस्तु प्यारी देख पड़ती है। जहाँ-जहाँ उसके चरण पड़ते हैं, वहाँ-वहाँकी धूल भी तीर्थ-रेणु-सी प्रतीत होती है। अनुराग-मूर्ति भरतकी भव्य भावना तो देखिये। इसे कहते हैं अपने प्रियतमको चराचरमें रमा हुआ देखना— कुस साथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन जाई॥

कुल सायरा निहार सुरुष्ट्र । जनर निकार प्रीति अधिकाई ॥

—तुलसी

आप श्रीरामचन्द्रजीकी कुश-शय्या देखकर उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। जहाँ-जहाँ उनके चरणोंके चिह्न मिलते हैं, तहाँ-तहाँकी पित्र धूल आँखोंसे लगाते हैं। धन्य है प्रियके पदारिवन्दोंकी वह धूल! उस धूलके लिये कितने पगले नहीं ललचाये रहते। एक कृष्णानुरागिनी गोपिका, पवनसे अपने प्रियतमके पैरोंकी धूल, देखिये, किस लालसाके साथ मँगा रही है—

बिरहबिथाकी मूरि आँखिनमें राखौं पूरिधूरि तिन पायनकी, हा हा, नैकु आनि दै।
—आनन्दधन

महाकिव गालिबका भी एक ऐसा ही भाव है। कहते हैं जहाँ तेरा नक़शे कदम देखते हैं, ख़याबाँ-ख़याबाँ इरम देखते हैं।

प्यारे, जहाँ तेरा चरण-चिह्न हम देखते हैं, उस स्थानको हम स्वर्गसे भी बढ़कर समझने लगते हैं। वह स्थान किस तीर्थ-स्थानसे कम पुण्य-क्षेत्र है ? मीरने खूब कहा है—

> आँखें लगी रहेंगी बरसों वहीं सभोंकी, होगा क़दमका तेरे जिस जा निशाँ ज़मींपर।

अस्तु, अब महात्मा भरत उस भाग्यवती कुश-शय्याके समीप आमूषणोंसे गिरे हुए दो-चार सोनेके सितारे देखते हैं, और उन्हें जनक-तनया सीताके ही तुल्य पूज्य समझकर अपने माथेपर भिक्त-पूर्वक रख लेते हैं। बिलहारी!

कनक बिंदु दुइ चारिक देखे। राखे सीस सीय सम लेखे॥

—\_तुल्सी

च

3

=

वाह री, प्रेमकी विस्तीर्णता ! कनक-विन्दुओंतकमें आपको श्रीसीताजीकी समानता दिखायी देती है । इसी तरह शृङ्गवेरपुरके राम-घाटपर आप श्रीरामका ही मानो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं—

राम घाट कहँ कीन प्रनाम् । भा मन मगन मिले जनु रामू॥

—\_तुलसी

कुशल-समाचार पूछनेपर जो पथिक भरतसे यह कहते हैं कि हाँ, हमलोगोंने चित्रकूटमें उन विश्व-विमोहन वनवासियोंको देखा है, उन्हें आप राम और लक्ष्मणके ही समान प्रिय समझते हैं—

जे जन कहिं कुसल हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे॥

—\_तुलसी

और, चरण-चिह्नोंकी उस प्यारी धूळको तो आप माथेपर चढ़ा-चढ़ा और हृदय और नेत्रोंसे लगा-लगाकर अघाते ही नहीं। धन्य! हरषिं निरिष्त राम-पद-अंका। मानहुँ पारसु पायेउ रंका॥ रज सिर धिर हिय नयनिहलाविहें। रधुबर मिलन सिरस सुख पाविहें॥

一

ह्म गनसे

मीप

उन्हें

क्ति-

लसी ाको

ाम-

हसी कि

सी

—तुलसी

भरतका कैसा पित्रज्ञ, उच्च और विस्तृत प्रेम है! प्रत्येक वस्तुमें वे अपने हृदयाधार रामकी ही प्रतिमूर्ति देखते हैं। अणु-अणुमें उन्हें अपने प्यारेकी ही झलक दिखायी देती है। कैसा दिव्य तादात्म्य है। निश्चयतः भरत साकार प्रेम थे। उनमें चराचर जगत्को प्रेममय कर देनेकी विलक्षण शक्ति थी—

देखि भरत-गति अकथ अतीवा। प्रेम-मगन मृग खग जड जीवा॥ —-तुल्सी

महात्मा भरतके अन्तस्तलमें इतना विशद विश्व-प्रेम यदि केन्द्रीभ्त न हुआ होता, तो गोसाई जीका यह दिव्य भक्ति-उद्गार हमें आज सुननेको कहाँ मिलता—

होत न भूतल भाव भरतको। अचर सचर, चर अचर करत को ?॥

विरहिणी व्रजाङ्गनाएँ भी अन्तमें विश्व-प्रेमकी पराकाष्ठाको पहुँच गयी थीं, उनकी दृष्टिमें समस्त सृष्टि स्थाममयी हो गयी थीं। और इसी प्रिय-भावनाकी व्यापकतासे वे समस्त संसारको प्यार करने लगी थीं। जो मेघ एक दिन उन्हें मत्त-मतंगोंकी भाँति भीषण देख पड़ते थे, जो वारिद—

कारे तन अति चुवत गंड मद, बरसत थोरे थोरे। रुकत न पवन-महावत हू पै, मुरत न अंकुस मोरे॥

--सर

प्रे॰ यो॰ १४—

वे ही नीरद आज सुन्दर श्यामके रूप-साम्यके कारण कितने प्यारे लग रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता——

आज वन स्थामकी अनुहारि।
उनै आये साँवरे, सिख ! छेहि रूप निहारि॥
इन्द्र धनुष मनु पीत बसन छिब, दामिनि दसन बिचारि।
जनु बग-पाँति माल मोतिनकी, चितै लेति चित हारि॥

जिस पपीहेके नामके साथ कभी 'पापी' का विशेषण लागा जाता और जिसका इन शब्दोंसे खागत-सत्कार किया जाता था कि— रे पापी, त् पंखि पपीहा, क्यों 'पिउ-पिउ'अधिरात पुकारत ? उसीको आज व्रज-बालाओंके मुखसे यह शुभाशीर्बाद

मिल रहा है--

बहुत दिन जीवौ पपिहा प्यारो । बासरि रैनि नाम छै बोछत, भयौ विरह-जुर कारो ॥

प्रेमकी इस विश्व-विहारिणी भावनामें चर और अचर सभी अपने आत्मीय और प्राण-प्रिय लगने लगते हैं। उद्भवके प्रेमाश्रुपूर्ण नेत्रोंको देखकर प्रिय-विरहाकुल व्रजवासियोंने कहा था कि आज हमारी प्यासी आँखोंका अहोभाग्य, जो उन आँखोंकी प्रेम-सुधा पी रही हैं, जिन्होंने प्यारे कृष्णके रूप-रसका दिन-रात अतृप्त पान किया है। कृष्ण-सखाको देखकर वे कहते हैं—

तुम्हरो दरसन पाय आपनो जनम सफल करि जान्यो ।

'स्र' ऊघो सों मिलत भयो सुख, ज्यों चख पायो पान्यो ॥

वास्तवमें त्रजाङ्गनाएँ प्रेम-रसकी अद्वितीय अधिकारिणी थीं।

'गोपी-प्रेमकी धुजा'—इस उक्तिमें तिनक भी अत्युक्ति नहीं है।

कितने

त्रिलोक-वन्दनीया गोपिकाओंने ही व्रज-धामको विश्व-प्रेमका सरम्य स्थल बनाया है।

> × ×

तुम्हारी अन्तरात्मामें भाई ! अगणित झरोखे होने चाहिये । इसलिये कि लीलामयी प्रकृति अपनी प्रेम-किरणोंका सौन्दर्य-प्रकाश उन अनन्त झरोखोंमें होकर तुम्हारे अन्तस्तलपर बिखेरती रहे । पर, ऐसा तुम एकबारगी न कर सकोगे। विश्व-प्रेम तो प्रेमकी अति सीमा है। पहले तो किसी एक ही झरोखेसे प्रेम-किरणोंका प्रवेश कराना होगा, किसी एकहोके साथ अनन्य भावसे छौ छगानी होगी। फिर उस प्रेमपात्रकी प्रीतिका क्रम-क्रमसे प्रसार और प्रस्तार करना होगा। उसकी प्रेम-वृद्धिके लिये ही तुम्हें अपने भाव विश्वन्यापी बनाने होंगे, या उस प्यारेकी ही खातिर तुम्हें प्राणिमात्रको प्यार करना होगा। शाक्य-कुमार सिद्धार्थ विश्व-प्रेम सिद्ध करनेके लिये केवल इसी कारणसे अधीर हो रहे थे कि उनका अपनी प्राणिप्रया यशोधरापर अत्यन्त प्रगाढ़ प्रेम था । उस प्रेमको और भी अनन्त और असीम बनानेके लिये ही उन्हें 'प्रव्रज्या' की शरण लेनी पड़ी, पूर्ण यौवनांवस्थामें सन्यासी होना पड़ा । यदि वे अपनी अन्तरात्मामें प्रेम-प्रवेशके अर्थ अगणित इरोखे न बना लेते, तो कदाचित् कुछ दिनोंमें उनके अन्तरालयका प्रथम प्रणय-द्वार भी बंद हो जाता । कुमार सिद्धार्थ अपनी हृदय-वल्लमा यशोधरासे कहते हैं-

सबसों बढ़िकें सदा तुम्हें चाह्यों ओ चहिहों, सबके हित जो बस्तु रह्यों खोजत औ रहिहों। ताहि तिहारे हेतु खोजिहीं अधिक सबन सों ,

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

गाया

ोर्वाद

ñ---

गपने

ोंको मारी B.

A l

1

धीरज यातें धरो छाँड़ि चिन्ता सब मन सों। सबसों बढ़िकें प्रीति करी, तुमसों में प्यारी! कारण, मेरी प्रीति सकळ प्राणिन पे भारी।

--रामचन्द्र शुक्त

केंद्र

वन

तह

TO

क

ति

समस्त प्राणियोंपर भगवान् बुद्धका यदि प्रेम-भाव न होता, तो बोधिद्रुमके समीपका वह अछौकिक दिव्य दृश्य हमारे हृद्य-पटलपर आज काहेको अङ्कित होता । अहा !

मृग बराह औ बाघ आदि सब बन-पशु बैर बिसारि, ठाढ़े जहूँ-तहूँ चिकत चाह भिर, प्रभुमुख रहे निहारि। फन उठाय नाचत उमंग भिर, निकसि बिलन सों ब्याल, जात पंख फरकाय संग, बहुरंग बिहंग निहाल। सावज डारि दियो निज मुखतें, चील मारि किलकार, प्रभु-दर्शनके हेतु गिलाई, कृदति डारिन डार। देखि गगन-घनघटा मुदित ज्यों, नाचत इत-उत मोर, कोकिल कृजत, फिरत परेवा, प्रभुके चारों ओर। कीट पतंगहु परत मुदित लिख, नभ थल एक समान, जिनके कान सुनत ते सिगरे, यह मृदु मंगल गान। 'हे भगवन्! तुम जगके साँचे मीत उवारनहारे, काम, कोध, मद, संशय, अम, भय, सकल दमन करि डारे।

—रामचन्द्र गुङ

ससीमसे असीमकी ओर, सान्तसे अनन्तकी ओर यदि कोई प्रेमके कठिन पन्थसे गया, तो भगवान् बुद्धदेव ही गये। विश्व-प्रेमके अलौकिक आलोकमें हमें तो एक बुद्धकी ही प्रतिम्र्ति स्पष्टतया देख पड़ी है।

×

V

X

X

सबसे ऊँचे दरजेका प्रेमी अपने प्रेम-पात्रको विश्व-व्याप्त प्रेमके द्वारा केवल अपनी ही दृष्टिमें नहीं, बल्कि सारी दुनियाकी नजरमें परमात्मा वना जाता है। यह लोकोत्तर चमत्कार उपास्यमें उपासककी परम तल्लीनताका ही अन्यतम फल है। उपासक अपने उपास्यको ईश्वरके रूपमें देखता है और देखता है उसे चराचर जगत्में रमा हुआ। यही कारण है कि उसका प्यारा प्रेमपात्र अखिल विश्वके सामने परमात्माके रूपमें दिखायी देता है । एक ऊँचा प्रेमी अपने प्रियतमसे कह गया है— परस्तिश की याँ तक कि, ऐ बुत, तुझे, ख़ुदा कर चले। सबोंकी नज़रमें

--मीर

जरूर इस बुतपरस्तीपर, ऐ जाहिद तेरी सारी हकपरस्ती निसार होनेको छटपटा रही होगी।

जिस प्रेमको हमने विश्व-व्यापी नहीं बना लिया,वह निस्सन्देह एक दिन नष्ट होनेको है। वह बूँद, जो समुद्र नहीं बन गयी, जरूर एक दिन खाकमें मिल जायगी। गालिबने कहा है—

ख़ाकका रिज़्क हैं वह क़तरा कि दरिया न हुआ। अब जरा, विश्व-प्रेमी खामी रामतीर्थकी मस्तीभरी अकबरदिलीको

देखिये। राम बादशाह गा रहा है—

हर जान मेरी जान है, हर एक दिल है दिल मेरा, हाँ, बुळबुळो गुळ, महरो महकी आँखमें है तिल तेरा। हिंदू, मुसल्माँ, पारसी, सिख, जैन, ईसाई, यहूद, उन सबके सीनोंमें धड़कता एक-सा है दिल मेरा।

## दास्य

दास्य रितमें प्रेमीके मनमें ममताका सञ्चार होता है। 'प्रमु मेरे हैं, और मैं प्रमुक्ता हूँ' यह आनन्दमयी ममता प्रेमीके हृदय-सागरको सदैव विलोडित करती रहती है। सेवकमें ही नहीं, यह ममत्व सेव्यमें भी होता है। जैसे भक्त भगवान्की सेवा करता है, वैसे भगवान् भी अपने हृदयदुलारे प्रिय भक्तकी सेवा करनेमें आनन्दानुभव करते हैं। अर्जुनसे भगवान् कृष्णने कहा है—

हम भक्तनके, भक्त हमारे।
सुन अर्जुन, परितज्ञा मेरी, यह बत टरत न टारे॥
तथैव—

साधवो हृद्यं मह्यं साधूनां हृद्यं स्वहम्। मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागिषि॥

महान् गहन है सेवकका धर्म । योगियोंको भी अगम्य है यह सेवा-धर्म । सेवा और खार्थमें खभाव-सिद्ध वैर है । खामीका खार्थ हो सेवकका खार्थ है । खामीके प्रति निः खार्थ भक्ति-भावना ही सची सेवा है । 'प्रभु सदा मुझे अपनाये रहें'—यही सेवकका एकमाव खार्थ है । खामीकी सेवा ही उसका सबसे बड़ा हित है । कितना ऊँचा आत्मनिवेदन है इस सेवा-भावनामें !

सेवक-हित साहिब-सेवकाई। करइ सकल सुख-लोभ बिहाई॥
—\_तुक्सी

इसके विरुद्ध—

जो सेवक साहिबहिं सँकोची। निज हित चहड् तासु मित पोची॥
—\_तुल्सी

प्रभ

को

यमें

भी

र्थ

बी त्र

ŦĪ

खामीके स्वार्थसे भिन्न उसका अपना कोई खार्थ है ही क्या ? जब नृसिंह भगवान्ने भक्तवर प्रह्लादसे वर माँगनेको कहा, तब आप बोले-—

नान्यथा तेऽखिळगुरो घटेत करुणात्मनः ।

यस्तु आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै विणक् ॥

अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः ।

नान्यथेहावयोरथों राजसेवकयोरिव ॥

यदि रासीश मे कामान् वरांस्त्वं वरदर्षम ।

कामानां यदसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम्॥

हे जगद्गुरो ! तुम करुणारूप हो, तुम्हारा इस प्रकार अपने दासोंको विषयोंकी ओर प्रवृत्त करना असम्भव है । जो तुम्हारा दुर्छम दर्शन पाकर तुमसे विषय-जन्य सुख माँगता है, वह सेवक नहीं, बिनया है । मैं जैसे तुम्हारा निष्काम सेवक हूँ, वैसे तुम भी मेरे अभिसन्धि-शृत्य स्वामी हो । अतः राजा और उसके सेवककी माँति हमलोगोंमें अभिसन्धिकी कोई आवश्यकता नहीं है । हे वरदानियोंमें श्रेष्ठ ! यदि मुझे तुम मनोवाञ्छित वर देना ही चाहते हो, तो यही एक वर दो कि मेरे हृदयमें कभी विषय-वासनाओंका अङ्कर न उगे ।

सांसारिक अभिलाषाओंका अङ्कर सच्चे भक्तके हृदय-स्थलमें जम ही नहीं सकता, क्योंकि राग-द्रेषादि तमीतक जीवकी सद्वृत्तियोंको लूटते रहते हैं, घर तभीतक उसे जेलखाना है और मोह तभीतक उसके पैरकी बेड़ी है, जबतक नाथ ! वह तुम्हारा दास नहीं हो गया—

तावद्गागादयः स्तेनास्तावत्कारागृहं गृहम्। तावन्मोहोऽङ्घिनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः॥ जिसका तुमसे खाभाविक प्रेम हो गया, जो तुमसे सिंग तुम्हारी कृपाके और कुछ नहीं चाहता, उसके हृदयमें भला रागादि छुटेरे अपना अड्डा जमायँगे! उसका मनोमन्दिर तो प्रभो! तुम्हारा खास निवास-स्थान है—

जाहि न चाहिय कबहुँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेहु। बसहु निरन्तर तासु मन, सो रावर निज गेहु॥

जहाँ राम हैं, वहाँ कामका क्या काम ? काम वहीं रहेगा, जहाँ राम न होंगे—

जहाँ राम तहँ काम निहं, जहाँ काम निहं राम।
एक संग निहं रिष्ट सकैं, 'तुल्रसी' छाया-घाम॥
नाथ! मैं-मैं और अनन्य दास! असम्भव है, मेरे लिये असम्भव
है अनन्य दासत्वकी प्राप्ति। अनन्य दासका लक्षण तो तुमने
भक्ताग्रगण्य मारुतिसे कुछ ऐसा कहा था—

सो अनन्य जाके असि मित न टरइ हनुमन्त । में सेवक सचराचर-रूप स्त्रामि भगवन्त ॥

-- तुलसी

वल

जो

3

गर्

तुम

नह

तुः

ह

H

मैं तो जनम-जनमका अपराधी हूँ, कृतन्न हूँ, नखसे शिखतक विकारोंसे भरा हुआ हूँ। सच पूछो तो विनती करना तो दूर है, मैं तुम्हें अपना मुँह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। कबीरने विल्कुल सच कहा है—

क्या मुख छै बिनती करों, लाज लगत है मोहि। तुम देखत औगुन करों, कैसे भावों तोहि॥ पर सुना है कि तुम्हारी कृपा अनन्त है। केवल उसीका मुझे सेवा गदि

ाप् हारा

हसी गा,

भव ाने

ती

,

ब्रह्न-भरोस है। अब मेरे अपराधों और अपनी कृपाकी ओर देखकर जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो—

औगुन किये तो बहु किये, करत न मानी हार। भावे बन्दा बकसिये, भावे गरदन मार॥

—कबीर

विश्वास तो यही है कि तुम अपने सेवकको दण्डित न करोगे, उसके अगणित अपराधोंको क्षमा ही कर दोगे, क्योंकि तुम मेरे गरीब-निवाज मालिक ही नहीं हो, मेरे पिता भी हो। मेरी लाज तुम्हारे ही हाथमें है—

औगुन मेरे बापजी, बकस गरीबनिवाज। जो में पूत कपूत हों, तऊ पिताको लाज॥ —कबीर

कुछ भी हो, मेरे मालिक, अब मैं तुम्हारी नौकरी छोड़नेवाला नहीं । हाथमें आया यह दाव कैसे छोड़ दूँ, खामी ।

तुम्हरी भक्ति न छोड़हूँ, तन मन सिर किन जाव। तुम साहिब में दास हूँ, भलो बनो है दाव॥ ——चरणदास

सीस झुकाऊँगा तो तुम्हारे ही आगे, दीन वचन कहूँगा तो तुम्हींसे और छडूँ-झगडूँगा तो तुम्हारे ही साथ। अब तो मैं तुम्हारे ही चरणोंके अधीन हूँ—

सीस नवे तो तुमिह कों, तुमिह सूँ भालूँ दीन। जो झगरूँ तो तुमिह सूँ, तुव चरनन-आधीन॥ —दयाबा

अब तो तुम्हारे दरपर अड़कर बैठ गया हूँ, मेरे स्वामी ! मनमें यह धारणा दृढ़ हो गयी है कि— द्वार धनीके पड़ि रहे, धका धनीका खाय। कबहँक धनी निवाजई, जो दूर छाँदि न जाय॥ --कवीर

सो. अब--

हरि. कीजत विनती यहे, तुमसों बार हजार। जिहिं तिहिं भाँति डरची रहीं, परची रहीं दरबार ॥

Ä,

fa

q

Ŧ

7

मैं यह भी नहीं जानता कि तुम्हें कैसे पुकारा जाता है। क्या कहकर तुम्हें पुकारूँ ! कभी-न-कभी तो कृपा करोगे ही। द्वारपर धरना दिये वैठा हूँ । देखूँ, कब निहाल करते हो-केहि विधि रीझत हो प्रभू, का कहि टेकँ नाथ!

ल्हर-मिहर जबहीं करों, तबहीं होउँ सनाथ॥

-दयावाई

तुम्हारी निराठी रीझका ही एकमात्र भरोसा है। यह तो मानी हुई बात है कि पतितोंपर ही तुम रीझते हो। धन्य है तुम्हें और तुम्हारी अनोखी रीझको ! हरिश्चन्द्रने क्या अच्छा कहा है--

> भरोसो रीझन ही लखि भारी। इमहूँकों विश्वास होत है मोहन पतित-उधारी॥ जो ऐसो खभाव नहिं होतो, क्यों अहीर-कुछ भायो ! तिजकें कोस्तुभ-सो मिन गर क्यों गुंजा-हार धरायो ! क्रीट मुकुट सिर छाँड़ि पखीआ मोरन की क्यों धारयो ! फेंट कसी टेंटिनपै, मेवन की क्यों स्वाद बिसारयी! ऐसी उलटी रीझ देखिक उपजित है जिय आस। जग-निन्दित हरिचन्दहुकों अपनावहिंगे करि दास ॥

बलिहारी ! कैसी उलटी रीझ है तुम्हारी ! कैसी ही हो, हम जैसे पापियोंके तो बड़े कामकी है। इतना तो मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें एक-न-एक दिन रिझाकर ही रहूँगा । मैं पापियोंकी दौड़में किसीसे पीछे रहनेवाला नहीं । सबसे दो कदम आगे ही देखोंगे । पितत में, कलंकी में, अपराधी में, हीन में, दीन में, बताओ, में क्या नहीं हूँ ! किस रिझवार पापीसे कम हूँ ! आश्चर्य यही है कि तुम अबतक मुझार रीझे नहीं ! इससे या तो में पितत नहीं, या तुम पिततपावन नहीं । या तो मैं गरीव नहीं, या तुम गरीब-निवाज नहीं । हो सकता है कि तुम पितत-पावन और गरीब-निवाज न हो, पर यह कभी सम्भव नहीं कि मैं पितत और गरीब न होऊँ । मुझे अपने ऊपर अविश्वास या सन्देह हो ही नहीं सकता । तब तो नाथ ! यही प्रतीत होता है कि तुम्हारा विरद ही झूठा है । न तुम अब वैसे पितत-पावन ही रहे और न वह गरीब-निवाज ही । तो फिर क्यों ऐसे झूठे और निस्सार नाम रखा लिये हैं । क्या कहें, क्या न कहें !

दीन-द्यालु कहाइकें धाइकें, दीनन सों क्यों सनेह बढ़ायो ? त्यों 'हरिचन्द्जू' बेदनमें करुनानिधि नाम कही क्यों गनायो ? ऐसी रुखाई न चाहिए तापे कृपा करिकें जेहिकों अपनायो ? ऐसी ही जोपे स्वभाव रह्यों तो 'गरीब-निवाज' क्यों नाम धरायो ?

हे प्रभो ! मेरी नीचता देखकर संकोच न करो । इस अपार

भव-सरितसे पार कर दो-

तारे तुम बहु पिथनकों यह नद-धार अपार।
पार करो इहि दीनकों, पावन खेवनहार॥
पावन खेवनहार तजो जिन क्र कुबरनें।
बरनें नहीं सुजान, प्रेम लिख लेहिं सुबरनें॥
बरनें दीनदयाल, नाव गुन हाथ तिहारे।
हारेको सब भाँति सु बिनहें पार उतारे॥

वेहारी है। ही।

<sup>इ</sup> मानी और

師師

मैं तुम्हारी सेवा-पूजा करना क्या जानूँ, मगवन् ! मैं एक दरजेका कामचोर तुम्हारी नौकरी कैसे बजा सकता हूँ ! यदि पूछो, तो फिर त् जानता क्या है, तो जानता सिर्फ इतना हूँ कि मैं तुम्हारा एक नमकहराम नौकर हूँ । सुना है कि तुम मुझे वरखास्त कर रहे हो । गरीबपरवर, क्या यह सच है ! कहीं ऐसा काम सचमुच कर न बैठना, मेरे मालिक ! और चाहे जो सजा दे दो, पर अपने चरण न छुड़ाओ, मेरे खामी ! तुम्हें छोड़ यहाँ मेरा और कौन है ! मेरे-जैसे तो तुम्हें सैकड़ों मिल जायँगे—

तो

नह

ही

दो

वं

अ

एव

ठी

तुमकूँ हम-से बहुत हैं, हमकूँ तुम-से नाहिं। 'दादू' कूँ जिन परिहरों, रहु नित नैनन माहिं॥ जो कहीं मुझे अपनी नौकरीसे अलग कर दिया, तो फिर मैं कहाँ मारा-मारा फिल्ँगा १ लोग क्या कहेंगे, जरा ख़याल तो करो। सेरी नहीं, इससे तुम्हारी ही हँसी होगी, ख़ामी!

दीन-दयालु सुनें जबतें, तबतें मनमें कल्लु ऐसी बसी है।
तेरो कहायकें जाउँ कहाँ, तुम्हरे हितकी पट खैंचि कसी है।
तेरो ही आसरो एक 'मल्लक' नहीं प्रभु सो कोउ दूजो जसी है।
एहो सुरारि, पुकारि कहीं अब, मेरी हँसी नहिं तेरी हँसी है॥
और तो नहीं, पर मेरे एक इस विषयकी तुम भलीभाँति परीक्षा
ले सकते हो कि धक्के-मुक्के खानेपर भी मैं तुम्हारे द्वारसे हटता हूँ
या नहीं। चाहो तो मेरे इस गुणको अपनी कसौटीपर अभी कस लो-

त् साहिब, मैं सेवक तेरा । भावे सिर दें सूळी मेरा । भावे करवत सिरपर सारि । भावे छेकरि गरदन मारि ॥ भावे चहुँदिसि आगि छगाइ । भावे काछ दसौ दिसि खाइ ॥ भावे गिरिवर गगन गिराइ । भावे दिरया माहिं बहाइ ॥ भावे कनक-कसौटी देहु । 'दादु' सेवक किस किस छेहु ॥ एक

पूछो,

हारा

हि ह

कर

चरण

मेरे-

र मैं

रो ।

क्षा

अब तो तुम भर्छामाँति समझ गये होगे कि मैं तुम्हारा सेवक तो निस्सन्देह हूँ, पर सेवा करना नहीं जानता, या जानकर करना नहीं चाहता । है भी यही बात । माफ करना, मुझे नमकहरामीमें ही मजा आता है । मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे नौकरीसे पृथक कर दोगे । क्या सचमुच ही अपने चरणोंसे मुझे अलग कर दोगे ? हाहा ! नाथ, ऐसा न करना । तुम्हारे कदमोंकी गुलामी बड़े भाग्यसे मिली है । इस गुलामीको ही मैं आजादी समझता हूँ, और ऐसा समझना ही आज मेरे जीवनका सबसे बड़ा सत्य है । एक तो तुम मुझे निकालोंगे नहीं, दूसरे, मान लो, निकाल भी दिया तो मैं यह द्वार लोड़कर कहीं जाऊँगा नहीं । जानेको कहीं कोई ठौर-ठिकाना भी तो हो, प्रभो !

तुम जहाज, मैं काग तिहारो, तुम तिज अनत न जाउँ। जो तुम प्रभु जू ! मारि निकासो, और ठौर निहें पाउँ॥ इससे, सरकार, मुझे बरखास्त कर देनेका विचार तो अब छोड़ ही दो ।

नाथ ! मुझे तो इसीका आज बड़ा अभिमान है कि तुम मेरे खामी हो और मैं तुम्हारा सेवक हूँ । तुम चन्दन हो और मैं पानी हूँ । तुम झ्यामघन हो और मैं तुम्हें देख-देखकर थिरकनेवाला मोर हूँ । प्यारे ! तुम पूर्ण चन्द्र हो और मैं तुम्हारा चाह-भरा चकोर हूँ । तुम दीपक हो और मैं तुम्हारे प्रेममें बलनेवाली बाती हूँ । तुम मोती हो और मैं धागा हूँ । और प्रमो ! तुम सुवर्ण हो और मैं तुमसे मोती हो और मैं धागा हूँ । अपने इस अभिमानको, नाथ, मैं खप्तमें भी मलनेवाला सुहागा हूँ । अपने इस अभिमानको, विमल वाणीमें इस मिक्त-मावनाको सुनें—

222

अब कैसे छुटै नामरट लागी।

प्रभुजी, तुम चन्दन हम पानी । जाकी अँग-अँग वास समानी ॥ प्रभुजी, तुम घन हम वनमोरा । जैसे चितवत चंद चकोरा ॥ प्रभुजी, तुमदीपक हम बाती । जाकी ज्योति बरै दिन राती ॥ प्रभुजी, तुम मोती हम धागा । जैसे सोनहिं मिलत सोहागा ॥ त्रभुजी, तुम स्वामी इम दासा । ऐसी भक्ति करे रैदासा ॥

तुम मेरे सेन्य हो और मैं तुम्हारा सेवक हूँ — बस, हम दोनोंने यही एक सम्बन्ध अनन्तकालपर्यन्त अक्षुण्ण बना रहे। पूरी का देनेको कहो तो दासकी एक अभिलाषा और है। वह यह है—

अहं हरे तव पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः सरेतासुपतेर्गुणानां गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः॥

अर्थात्, हे भगवन् ! मैं बार-बार तुम्हारे चरणारिवन्दोंके सेवकोंका ही दास होऊँ । हे प्राणेश्वर ! मेरा मन तुम्हारे गुणोंका स्मरण करता रहे। मेरी वाणी तुम्हारा कीर्तन किया करे और मेरा शरीर सदा तुम्हारी सेवामें लगा रहे।

किसी भी योनिमें जन्म छूँ, 'त्वदीय' ही कहा जाऊँ; मुझे अपना कहीं और परिचय न देना पड़े । सेवकको इससे अधिक और क्या चाहिये । अन्तमें यही विनय है, नाथ !

अर्थ न धर्म न काम-रुचि, गति न चहौं निर्वान। जन्म जन्म रति राम-पद, यह बरदान न आन ॥ परमानंट कृपायतन, मन परिपूरन काम। प्रेम-भगति अनपायिनी, देहु हमहिं श्रीराम ॥

-त्लसी

क्यों नहीं कह देते कि 'एवमस्तु !'



# दास्य और सूरदास

दास्य-प्रेमके कुराल कलाकारों में तुलसीके बाद सूरका ही स्थान है। जैसे वात्सल्यप्रेममें सूरके वाद तुलसीका नाम लिया जाता है, वैसे ही दास्य-प्रेममें तुलसीके बाद सूरका नम्बर आता है। कहीं-कहीं तो वात्सल्यकी भाँति दास्यमें भी इन युगल महात्माओंका भावसाम्य देखते ही वनता है। अन्तर केवल इतना ही है कि तुलसीकी दास्य-रित विशुद्ध दास्य-रित है और सूरकी कुल सख्य-रित-मिश्रित। अस्तु, विनयकी दीनता, मानमर्षता आदि सप्त भूमिकाओंका भक्तवर सूरदासने भी सुचार चित्रण किया है। दैन्य तो बड़ा ही भावमय है। सूरका यह दैन्य, देखिये कैसा हृदयस्पर्शी है! कहते हैं—

नाथ जू, अबकै मोहिं उबारो ।

पिततनमें विख्यात पितत हों, पावन नाम तुम्हारो ॥
बहे पितत नाहिन पासंगहुँ, अजामेल को बिचारो ।
आजै नरक नाम सुनि मेरो, जमहु देय हिठ तारो ॥
भाजै नरक नाम सुनि मेरो, जमहु देय हिठ तारो ॥
नाथ ! आज है तुम्हारी उद्घारिणी शक्तिको कठिन परीक्षा !
ताथ ! आज मेरा तुम कैसे उद्घार करते हो । में कोई ऐसा-वैसा
पापी तो हूँ नहीं । मैं एक प्रसिद्ध पातकी हूँ, प्रसिद्ध । असाधारण
पापी हूँ ! सचमुच, महाराज ! मैं एक अनुपम अद्वितीय पितत हूँ ।
पापी हूँ ! सचमुच, महाराज ! में एक अनुपम अद्वितीय पितत हूँ ।
वहे-से-बड़े पापी भी मेरे पापोंकी तोलमें पसंगा ठहरेंगे । वह बेचारा
अजामेल, अरे, वह है ही क्या । मेरा ब्रह्माण्ड-विख्यात नाम सुनकर
अजामेल, अरे, वह है ही क्या । मेरा ब्रह्माण्ड-विख्यात नाम सुनकर
बड़ेसे भी बड़े नारकीय भयभीत हो भाग जाते हैं । और, यमराज अपने
नरक-नगरके फाटकपर ताला लगा देता है । प्रभो ! मैं ऐसा महान् पातकी
नरक-नगरके फाटकपर ताला लगा देता है । प्रभो ! केंसा महान् पातकी
सबका मैं सम्राट् हूँ । ऐसा कौन प्रतापी पातकी है, जो मेरी बराबरी

रोनोंमं

ो का

<del>}</del>\_

न्दोंके

गोंका

और

मुझे

धिक

लसी

कर सके । मैं समस्त पापियोंपर विजय प्राप्त कर चुका हूँ । अब भी नित्य नये-नये पाप करता हूँ । मेरी सवारीके साथ-साथ सहज भावसे ही पातकों की चतुरङ्गिणी सेना आगे-आगे चलती है । और काम, क्रोधके रणवाद्य बजते जाते हैं । निन्दाका राजछत्र मेरे मस्तकपर लगा रहता है । मेरा दम्भ-दुर्ग बड़ा दृढ़ है । उसके चारों ओर कपटका कोर बना हुआ है । मेरे उन दुर्जय-दुर्गद्वारोंका किसे पता है ! मेरा विश्वविजयी नाम सुनकर नरक भी थरथर काँपने लगता है । यमपुर्म तहलका मच जाता है । ऐसा हूँ मैं पापाधिराज !

3

प्रभु ! में सब पतितन को राजा।
को कर सकत बराबिर मेरी, पाप किये तरताजा॥
सहज सुभाव चले दल आगे, काम क्रोधको बाजा॥
निन्दा छत्र हुरै सिर ऊपर, कपट कोट दरवाजा।
नाम मोर सुनि नरकहु काँपै, यमपुर होत अवाजा॥

मेरा अटल अचल साम्राज्य तृष्णांके देशमें अवस्थित है। अनेक मनोरथ ही मेरे महारथी योद्धा हैं, जो इन्द्रियरूपी खड़गोंको लिये रहते हैं। काम मेरा महामन्त्री है और क्रोध है मेरा प्रतीहार। आज में अहङ्काररूपी मत्त मातङ्गपर आरूढ़ होकर दिग्विजय करने निकला हूँ। देखो, मेरे गर्वीन्नत मस्तकपर लोभका विशाल छत्र तना हुआ है। असत्सङ्गतिकी मेरी कैसी अपार सेना है! मद, मोह और दोष ही मागध और वन्दीजन हैं, जो सदा मेरा गुण-गान करते रहते हैं। मेरा अजेय पाप-गढ़ बड़ा ही सुदढ़ है। किस योद्धामें ऐसी शक्ति है, जो उससे मेरे पाप-गढ़का फाटक तोड़ सके ?

पतितोद्घारक ! तुम आज मेरी उपेक्षा करते हो ! मुझे तारने हें लापरवाही दिखाते हो ! अच्छी बात है, किये जाओ उपेक्षा । देखता हूँ मैं आज तुम्हारी पतितपावनता । लो, होशयार हो जाओ—

अाजु हों एक एक किर टिरहीं।

के हमहीं के तुमहीं माधव! अपुन भरोसे छिरहों॥

यह मानी हुई बात है कि अन्तमें पराजय तुम्हारी ही होगी।

इससे अपने विरदकी ठाज रखना चाहो तो अब भी कुछ बिगड़ा नहीं,
अजामिल-जैसे क्षुद्र पापियोंसे मुझे ऊँचा पातकी मानकर फौरन ही
तारनेका फ़र्मान जारी कर दो। क्या कहा कि कुछ सोच-विचारकर
हुक्म देंगे? यह खूब रही! क्या आप अपनी क्षानूनकी किताब देखकर
फैसला सुनाना चाहते हैं? शायद आप यह बार-बार सोचते होंगे कि

मैं कैसा पापी हूँ। अजी, कोई मामूली पापी नहीं हूँ। पापियोंका एक
शाहंशाह हूँ। छोड़ दो अपनी यह इंसाफ़की जिद, फेंक दो यह पुरानी
सड़ी-गली क्षानूनकी किताब। अब विचार क्या करते हो? मेरे बारेमें
सोचते-सोचते थक जाओगे। माथेपर पसीना आ जायगा। यह क्या
हठ करते हो, साहब! सीधी तो बात है। अपने विरदकी ओर देखो।
मुझे तुमने जोन तारा तो, हजरत! तुम्हारा यह 'पिततपावनता' का
विरद, लो, आज तुम्हारे हाथसे गया—

मेरी मुकुति बिचारत हो, प्रभु, प्छत पहर घरी। स्नमतें तुम्हें पसीना ऐहै, कत यह जकनि करी॥ 'सूरदास' विनती कहा बिनवें, दोषहिं देह भैरी। अपनों बिरद सँभारहुगे तब यामें सब निनुरी॥

बस, इसीमें मेरी-तुम्हारी सदा निभ सकेगी। करना चाहो तो अब भी फैसला कर सकते हो; मौका अभी हाथसे निकला नहीं। बोलो, तारते हो या नहीं?

प्रमुझे अपना मानो या न मानो, पर हूँ मैं तुम्हारा ही । भला हूँ तो तुम्हारा और बुरा हूँ तो तुम्हारा । मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ है । यह हो नहीं सकता कि मैं तो कहा जाऊँ बुरा और

प्रे॰ यो CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

न भी से ही धिके

हता कोट मेरा

पुरमें

नेक हते में

ही

ते. व

मं

तुम बने रहो भले। मैं तो अब सब छोड़-छाड़कर तुम्हारी शरणमें आ गया हूँ, तुम्हारे चरणोंको आज पकड़ लिया है। सो, अब इस दासको अङ्गीकृत करो, इसपर अपनी छाप लगा दो। जैसे तुम रखोगे, कै रहूँगा। मैं तुम्हारी कोई खास कृपा नहीं चाहता। तुमसे क्या िष्ण है। घट-घटकी जानते हो। अपना सुख-दु:ख इस मुँहसे क्या कहूँ। बस, यही विनय है—

कमलनयन, घनस्याम, मनोहर, अनुचर भयो रहीं। 'सूरदास' प्रभु भक्त-कुपानिधि! तुम्हरे चरन गहीं॥ अङ्गीकारभर कर लो, नाथ! मैं तुम्हारी हर तरहकी रजामें राजी रहूँगा—

5

जैसहि राखों तैसहि रहीं। जानत हो सुख-दुख सब जनके, मुख करि कहा कहीं॥ क्या इसिल्ये नहीं अपना रहे हो कि मैं अवगुणोंका आगार हूँ! सो तो निस्सन्देह हूँ, नाथ! मेरे दोषोंका कुछ पार! पर तुम्हें इस सबसे क्या?

> प्रभु, मेरे अवगुन न विचारो। धरि जिय लाज सरन आयेकी रवि-सुत-त्रास निवारो॥ जो गिरि-पति मसि घोरि उद्धिमें, लै सुरतरु निज हाथ। ममकृत दोष लिखौ बसुधा भरि, तऊ नहीं मिति नाथ॥

समुद्ररूपी दात्रातमें गिरि राजकी स्याही घोळकर यदि पृथिवीरूपी पत्रपर मेरे किये हुए पापोंको ळिखने बैठ जाओ, तो भी, प्रभो, तुम्हें उनकी मिति न मिळेगी। अतः मेरे दोषोंकी ओर देखना व्यर्थ है। तुम तो बस अपने 'पतितोद्धार' के प्रणको पूरा करो। तुम्हारा नाम समदर्शी है। प्रभो! गुण और अवगुण तुम्हारी दृष्टिमें बराबर हैं। दासके दोष तभीतक दोष हैं, जबतक उसे खामीने अङ्गीकृत नहीं कर ळिया—

गमें आ दासको , वैसे छिपा

कहूँ।

राजी

इस

ह्मी मुंहें

11円

प्रभु, मेरे औगुन चित न घरो।
समदरसी प्रभु, नाम तिहारो, अपने पनिह करो॥
इक छोहा प्जामें राखत, इक घर बधिक परो।
यह दुविधा पारस निह जानत, कंचन करत खरो॥
इक निदया इक नार कहावत मैछो नीर भरो।
जब मिलिकें दोउ एक बरन भये सुर-सिर नाम परो॥

दोषी, अपराधी, पातकी, नारकीय मैं तमीतक हूँ, जबतक मुझे तुमने अपनी अभयप्रद शरणमें नहीं छे छिया। यह तो मान चुका हूँ कि मुझसे अगणित अपराध हुए, हो रहे हैं और होंगे; क्योंकि यह तो मेरा खमाव है। पर तुम्हें ऐसा न चाहिये। नाथ! तुम्हें मेरे अपराधोंको अपने वात्सल्य-पूर्ण हृदयमें स्थान न देना चाहिये। करुणासागर! दास-को इतना कठोर दण्ड क्यों दे रहे हो?

माधवजू ! जो जनतें विगरें।
तड कृपालु करुनामय केसव, प्रभु निहं जीय घरें॥
जैसे जनिन-जठर-अन्तरगत सुत अपराध करें।
तड पुनि जतन करें अरु पोषे, निकसे अंक भरें॥
जद्यपि मलय-बृच्छ जड़ काटत, कर कुठार पकरें।
तऊ सुभाय सुगंध सुसीतल रिपु-तन-ताप हरें॥
करुनाकरन दयालु दयानिधि, निज भय दीन डरें।
इहि कलिकाल-च्या ठमुल-ग्रासित 'सूर' सरन उबरें॥

बालक कितने ही अक्षम्य अपराध करे, माता-पिता उसे त्याग नहीं देते । तनिक सोचनेकी बात है, यदि वे ही उसे छोड़ दें, तो उस बेचारेका फिर पालन-पोषण कौन करेगा ? क्या मैं आज तुम्हारी गोदमें बैठनेका भी अधिकारी नहीं ? करुणालय, यह निष्ठुरता तुम्हें शोभा नहीं देती । न जाने, तुम आज मेरे साथ कैसा कुछ व्यवहार कर रहे हो । तुम-सा खामी ऐसा व्यवहार करेगा, यह मुझे आशा न थी। तुम्हें छोड़ यह अनाथ अब किसके द्वारपर जाय ? किसका होकर रहे ? प्रभो ! सेवककी वेदना जाननेवाले एक तुम्हीं हो। पर, न जाने, आज तुम्हारी करुणा कहाँ चली गयी ! मेरी बार तुम ऐसे निटुर, न जाने क्यों, बन गये ! क्या करूँ, कुछ समझमें ही नहीं आता। मुझे ही अपनानेमें आज यह हिचिकिचाहट हो रही है। कहीं अपना विरद तो नहीं भूल गये ! यदि सचमुच भूल गये, तो फिर हो चुका! तब तो अब हमलोगोंका खूब उद्धार होगा नाथ!

T.

त्

जो पै तुमहीं बिरद बिसारो।

तो कहाँ, कहाँ जाउँ, करुनामय कृपन करमको मारो ॥ अगनित गुन हरि नाम तुम्हारे, आज अपन पन धारो। 'स्रदास' प्रभु, चितवत काहे न, करत-करत स्रम हारो॥ ×

यह तो अब निश्चय हो गया है कि अपने निज पुरुषार्थसे मैं कुछ न कर सब्ँगा। उस दिन उन पापियोंकी देखा-देखी, बिना विचार मैं भी अघ-सागरमें तैरने लगा। वे सब अच्छे तैराक थे, सो तैर तारका पार लग गये। पर मुझे उन सबोंने बीचमें ही, बिना किसी सहारिके, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया—

मो देखत सब हँसत परस्पर तारी दै-दै घीट। कीनी कथा पाछिलनुकी-सी, गुर दिखाय दइ इंट॥ अब क्या करूँ, नाथ! मेरा तो कोई भी कहीं आधार नहीं। तुम्हारे नामका अवलम्बन होता, तो क्यों इस तरह पापपयोधिमें डुबिकयाँ खाता फिरता? लो, अब डूबा, बस अब डूबा——

तुम कृपालु करुनामय केसव, अव हों वूड़त माहँ। कहत 'सूर' चितवौ अब स्वामी, दौरि पकरि ल्यौ बाहँ॥ वचा छो नाथ, बचा छो। क्यों व्यर्थ मेरी ही बार इतनी देरी छगा रहे हो ? कबहूँ नाहिन गहरु कियो।

सदा सुभाव-सुलभ-सुमरन-बस, भगतिन अभय दियो ॥

'सूरस्याम' सर्वग्य कृपा-निधि, कहना-मृदुल हियो।

काके सरन जाउँ जदुनन्दन! नाहिन और बियो॥

दूसरा ऐसा कौन शरणागत-पाल है, जिसके पैरोंको जाकर

पकडूँ शकोई और मुझे अपनी शरणमें ले लेता, तो हे अशरण-शरण!

तुम्हें आज इतना कष्ट देता ही क्यों—

जो जग और बियो हैं पाऊँ।

तो यह बिनती बार-बारकी हों कत तुमिह सुनाऊँ ? सिव विरंचि सुर असुर नाग मुनि सुती जाँचि जन आयो। मूल्यों भ्रम्यों तृषातुर मृग-लों, काहू स्नम न गँवायो॥ सो, अत्र तो—

कीजे प्रभु ! अपने विरद्की छाज॥
मैं यह कब कहता हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाय ! छोग
बस, यही कहेंगे न, कि तुमने 'सूर' को तारकर अन्याय किया !
थोड़ी-सी बदनामी ही होगी। सो, सह छेना। बात कैसी तुम्हारे
दासकी रह जायगी। अपने सेवकके हितके छिये खामी क्या नहीं
करता। तुम सब कर सकते हो। तुम स्याहसे सफ़ेद और सफ़ेदसे
स्याह सब कर सकते हो। तुम्हारा किया हुआ अन्याय भी न्याय ही
स्याह सब कर सकते हो। तुम्हारा किया हुआ अन्याय भी न्याय ही
कहा जायगा। पर इसे अन्याय कहनेका साहस करेगा कौन ! देखा
जाय तो ऐसा अन्याय, वस्तुत: न्याय, तुमने बहुतोंके साथ किया है।
सैकड़ों बार अपने सेवकोंका तुमने अनुचित पक्ष छिया है। यह
कोई नयी बात न होगी, ग्रीबपरवर!

लीजे पार उतारि सूरकों, महाराज वजराज! नई न करन कहत प्रभु तुमसों, सदा गरीबनिवाज॥ सरकार! मैं तुमसे वहीं करनेको कहता हूँ, जो तुम सदासे

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

केसका । पर,

ाम ऐसे विनहीं विहें।

ये, तो नाथ !

ं कुछ वेचारे

ारकार (रेके,

हीं।

देरी

अपने जनोंके साथ करते आये हो । मैं यह नहीं कहता कि तुमने कभी मेरे साथ कोई मलाई नहीं की; तुमने नाथ, मेरे साथ अगित उपकार किये और अब भी करते जा रहे हो । पर मैं ही मूढ़ हूँ। मैंने ही तुम्हारे दिये हुए अनुकूल अवसरोंसे कोई लाभ नहीं उठाया। मैंने भूलसे भी अपनी दुर्बलताओंको कभी स्वीकार नहीं किया। मैं बड़ा कृतम्न हूँ, नाथ! न जाने, मेरी कौन गित होगी। हा!

कौन गति करिहो मेरी, नाथ! हों तो कुटिल कुचील कुर्झ्सन, रहत बिषयके साथ॥

यह जानकर भी कि 'गरव गोविन्द हिं भावत नाहि' मैं हमेशा अभिमानके ही नशेमें चूर रहा। यह सुन-समझकर भी कि 'सव जंजाल सु इन्द्रजाल सम, ज्यों वाजीगर नटके' मैंने कभी विषय-वासनाओंसे मुख नहीं मोड़ा! अधिक क्या कहूँ अपनी मूढ़तापर करुणालय!

मो सम कौन कुटिल खल कामी।
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नौन-हरामी॥
भिर-भिर उदर बिषय कों धावों, जैसे सूकर प्रामी।
हिर-जन छाँड़ि हरी बिमुखनकी, निसिदिन करत गुलामी॥
पापी कौन बड़ो है मोतें, सब पिततनमें नामी।
'सूर' पिततकों ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपित-स्वामी॥

\* \* \* \* \* \*
 समझमें नहीं आ रहा है कि यह हठी सूरदास अङ्गीकृत होनेको
 क्यों इतने उत्किण्ठित और अधीर हो रहे हैं । बात यह है न कि—

जाकों मनमोहन अंग करें। ताकों केस खसै निहं सिरतें, जो जग बैर परें॥ अङ्गीकृतका कोई बाल भी तो बाँका नहीं कर सकता। दु<sup>ष्ट</sup> कलि उसका क्या बिगाड़ सकता है? वह तो अनायास ही त्रिलोकों अभय हो जाता है—

मने

गेत

III

a

1-

₹

जाकों हरि अंगीकार कियो।
ताके कोटि विन्न हरि हरिकें अभय प्रताप दियो॥
बड़ा भारी अधिकार है हरि-जनोंका। अनन्त महिमा है हरिदासोंकी। पर वेचारा वह अन्धा सूर किसी अधिकारका इन्छुक नहीं
है। वह तो प्रेम-पुलकित होकर केवल इतना ही चाहता है कि उसका
चाहसे भरा चित्त-चञ्चरीक श्रीकृष्णके चरण-कमलोंपर ही सदा मँडराता
रहे, उसकी रसना श्रमरी निरन्तर नन्द-नन्दनकी ललित लीलका मधु
पीती रहे और उसके हाथ नित्य ही स्यामसुन्दरको कमल-दलोंकी माला
बना-बनाकर पहनाया करें। यही बस, उसकी एकमात्र हार्दिक
कामना है—

ऐसो कब करिहों, गोपाल।

मनसा-नाथ, मनोरथ-दाता, हो प्रभु दीन-दयाल॥
चित्त निरन्तर चरनि-अनुरत, रसना चरित रसाल।
लोचन सजल प्रेम पुलकित तन, कर-कंजनदल माल॥
इसीमें उस दीनकी गित है और इसीमें उसकी मुक्ति है। अन्ये
सूरसे पिण्ड छुड़ाना चाहते हो तो उसकी यह अभिलाषा, अब भी
कुछ नहीं बिगड़ा, पूरी कर दो। यों वह तुम्हारे द्वारसे हटनेवाला
नहीं। तुम्हारे लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मिलेगा तुम्हें
कृपणतामें? तुम्हें तो उदारता ही शोभा देती है। फिर तुमसे वह
ऐसा माँग ही क्या रहा है विद्वत हुआ; अब उसपर दया करो,
दया-सागर!

तुम अनादि अबिगत अनंत गुन, प्रन परमानन्द । सूरदासपर कृपा करो प्रभु, श्रीबृन्दावन चन्द ॥

# दास्य और तुलसीदास

अहो ! तुलसीका दास्य-भात्र ! भक्तिका पूर्ण परिपाक भक्ति-भास्कर गोसाईँ जीकी दात्य-रतिमें ही देखा जाता है। इसनें सन्देह नहीं कि सेवक-सेव्य-सम्बन्धका जैसा चारु-चित्रण तुलसीके भव्य भावना-भवनमें दृष्टिगोचर होता है, वैसा अन्यत्र नहीं । इस महामहिम महात्माका कितना ऊँचा दास्य-प्रेम है, कितना गहरा सेव्य-भाव है! त्रिताप-सन्तप्त चिरपिपासाकुल परिश्रान्त पथिकोंके लिये तुलसीने, अहा! पण्यसिळ्ळा भक्ति-भागीरथीकी कैसी करुणामयी धारा बहायी है! · बिनयपत्रिकाः में वर्णित दास्यरित तो, वास्तवमें, विश्व-साहित्यमें एक है, अद्वितीय है। क्या दीनता, क्या भत्स्ना, क्या मान-मर्थता, क्या भय-दर्शना आदि सप्त भूमिकाओं में विनयके पद अनुपमेय हैं, अतुलनीय हैं। 'सेवक-सेब्य-भाव विनु भव न तरिय उरगारि' गोसाई जीकी इस दढ़ धारणाने उनकी रुचिर रचनाकी प्रत्येक पंक्तिमें दास्य-रितका सजीव चित्र अङ्कित कर दिया है। उनकी सेव्य-सेवक-भावनाको देखकर एक बार तो नीरससे भी नीरस दृदय कह उठेगा कि धन्य है तुलसीकी भक्ति-भारती ! अस्तु ।

एक ही अभिलाषा है, एक ही लालसा है। वह यह है कि-ज्यों-त्यों तुळसी कृपालु ! चरन-सरन पावै। पर वह चरण-शरण मिले कैसे ? यह मन महान् मूढ़ है। इस मनकी कुछ ऐसी मूड़ता है कि—

परिहरि राम-भक्ति-सुर-सरिता आस करत ओस-कनकी! राम-भक्ति-भागीरथीको छोड़ यह मूढ़ आज ओस-कणोंकी आशा कर रहा है! इसकी मृढ़ताका कुछ पार! भठा, देखो तो—— महा मोह-सरिता अपार महँ संतत फिरत बह्यौ। श्रीहरि-चरन-कमल-नौका तिज फिरि-फिरि फेन गह्यौ॥

कैसा निरंकुश है मेरा यह मन-मातंग ! यह दुर्जय कैसे जीता जाय—

हों हारची करि जतन विविध विधि अतिसे प्रबल अजै। हाँ, अब यही एक उपाय है कि——

तुल्रसिदास, बस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजै। वह लीलामय प्रेरक प्रभु ही कभी कृपाकर इसे अपने वरामें करा दें तो हो सकता है; नहीं, तो नहीं। पर इस ओर भला वह क्यों देखने चले! वह तो मुझे, न जाने कबसे, भुला बेठे हैं। समझमें नहीं आता कि क्यों ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया गया—

काहे तें हरि मोहि बिसारो ? जानत निज महिमा, मेरे अघ, तदपि न नाथ सँभारो !

लो, कह तो दो आज साफ-साफ अपने मनकी सारी बातें। आखिर मुझे भुला क्यों दिया, मेरे मालिक! तुमने अपने सेवकोंके दोषोंपर न्याय्य विचार किया, तो हो चुका! पर ऐसा तुम करोगे नहीं, विचाराधीश! अपने दासोंके दोषोंको यदि तुम मनमें लाते होते, तो बड़े-बड़े धर्म-धुरन्धरोंको छोड़कर व्रजके गँवार ग्वालोंके बीच क्यों बसने जाते? अछूत भीलनीके जूठे बेर क्यों खाते? दासी-पुत्र विदुरके घरका साग-पात क्यों आरोगते? तुम्हारे सम्बन्धमें तो यही प्रसिद्ध है कि—

निज प्रभुता बिसारि जनके बस होत, सदा यह रीति।

देखो न--

ह

52

म

जाकी माया-बस बिरंचि सिव नाचत पार न पायो। करतल ताल बजाइ ग्वाल-जुवितन्ह सोइ नाच नचायो॥ इससे तो अब यही जान पड़ता है कि तुम्हें न तो कुलीन धनी ही प्यारे हैं और न पण्डित या ज्ञानी-ध्यानी ही। तुम्हें तो नाथ, अपने दीन-दुर्बल दास ही प्यारे हैं। तुम्हारा नाम ही गरीबनिवाज है। पर मुझे ही क्यों अवतक नहीं अपनाया ? मैं क्या कहीं का धन्नासेठ हूँ ? बात कुल समझमें नहीं आती कि तुम्हारी कैसी रीझ है। हाँ, इतना तो समझता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही मुझपर अखण्ड अधिकार होना चाहिये। मैं अपनी इस समझको भ्रान्ति कैसे मान दूँ ? अच्छा, तुम्हारा नहीं, तो बताओ, फिर किसका हूँ ? मुझे आज तुम छोड़ रहे हो ! यह क्या कर रहे हो, प्रभो, जरा याद तो करो वे दिन—

3

5

f

छारतें सँवारि के पहारहू तें भारी कियो, गारो भयो पंचमें पुनीत पच्छ पाइ कै; हों तो जैसो जब तैसो अब, अधमाई कै-के पेट भरों, राम, रावरोई गुन गाइ कै। आपने निवाजेकी पे कीजे लाज, महाराज! मेरी ओर हेरि के न बैठिए रिसाइ कै; पालिके कुपालु, ब्याल-बालहू न मारिये, औ काटिये न, नाथ! बिषहू को रूख लाइ के ॥

तुम्हारे पालितकी आज यह दशा ! 'रामदास' होकर क्या मुझे अब 'कलिदास' होना पड़ेगा ? अपनी मुझे कोई चिन्ता नहीं । दुःख इतना ही है कि नाथ, जिस हृदय-भवनमें तुम्हें रहना चाहिये उसमें आज चोर और छुटेरे अपना अड्डा जमानेकी घात लगा रहे हैं ! क्या उनकी यह ज्यादती तुम्हें सहन होगी ?

मम हृदय भवन, प्रभु तौरा। तहँ बसे आइ, प्रभु, चौरा॥
अति कठिन करिं बरजोरा। मानिं निं बिनय निहोरा॥
तम, मोह, लोभ, अहँकारा। मद, क्रोध, बोध-रिपु मारा॥
कह तुलसिदास, सुनु रामा। ल्र्टिं तसकर तव धामा॥
चिन्ता यह मोहि अपारा। अपजस निं होइ तुम्हारा॥
तनिक सोचो तो चोर-लुटेरोंके हाथसे तुम्हारे घरका लुट जाना
क्या कम बदनामीकी बात होगी १ मुझे, बस, इतनी ही चिन्ता है कि

कहीं संसारमें तुम्हारा अपयश न फैल जाय, तुम्हारी सारी बनी-बनायी बात न बिगड़ जाय । मैं तुम्हारे मकानकी यों कबतक रखवाली करता रहूँगा । अभी कुल गया नहीं, आकर सँभालते बने तो सँभाल लो । पीछे फिर मैं तुम्हारे घरका जिम्मेवार नहीं । लो फिर मुझे कोई दोष न देना ।

63

T

ता रा

×
 इतने निठुर तुम पहले कब थे ? तुम्हारे खभावमें कहाँसे इतनी
 निठुराई आ गयी, करुणासागर ? आश्चर्य है !

जद्यिप, नाथ, उचित न होत अस, प्रभुसों करों ढिडाई।
नुरुसिदास, सीदत निसिदिन देखत नुम्हारि निटुराई॥

यह जानता हूँ कि खामीके साथ दिठाई करना ठीक नहीं है; पर करूँ क्या ? आर्त हूँ, जो न करूँ सो थोड़ा। आज दिठाई भी करनी पड़ी है। कहाँतक चुप रहूँ! कहोंगे कि आखिर त् कहना क्या चाहता है, कैसी दिठाई करेगा? तो, सुनो; क्षमा करना, क्योंकि मैं जड़ हूँ। मुझे कहना ही क्या है, केवल यही कहना है कि 'तुम निठुर हो।' निठुर तो हो तुम, पर दुःख होता है मुझे! बात यह है कि मैं अपने खामीको नितान्त निर्दोष देखना चाहता हूँ। लोगोंका यह कहना कि 'तुल्सीका मालिक बड़ा निर्दय है' मुझे कैसे सहा हो सकता है? तुम्हारी निठुराईका यह दोष सुनकर कहीं कोध आ गया और किसीसे लड़-झगड़ बैठा तो तुम्हें और भी बुरा लगेगा। इसलिये और नहीं तो कम-से-कम मेरा दुःख दूर करने या व्यर्थकी लड़ाई-झगड़ा बचानेके लिये ही निठुराईकी यह नयी आदत तो, सरकार, लोड़ ही दो। इसमें तुम्हारा बिगड़ता ही क्या है?

गोसाईं जीके कहनेका कैसा निराला ढंग है! इस जरा-से इशारेमें गजबका जोर भर दिया है। यों भी तो कहा जा सकता था कि 'तुम बड़े निठुर हो जो मुझे निहाल नहीं करते।' पर इसमें वह बात कहाँ, जो,

'तुलसिदास, सीदत निसिदिन देखत तुम्हारि निद्रराई' — में है। इतनेपर भी क्या तुलसीके निटुर नाथ निटुर ही बने उहेंगे ?

यह तो कह ही चुका हूँ कि मैं आर्त हूँ, अतएत त्रिकेकहीन हूँ। आर्तके कहनेका कोई बुरा नहीं मानता । अपनी जड़ताके वश होकर कभी-कभी तो मैं तुम्हारे किये सारे उपकारोंको मुला बठता हूँ । पर क्या मैं सचमुच ही कृतव हूँ ? न, मैं कृतव नहीं हूँ; स्वापिन् ! तुम्हारे अगणित उपकारोंको, भला, मैं भूल सकता हूँ। नाथ, तुमने मुझे क्या नहीं दिया। पर अभी मेरी तृष्गा-पिपासा शान्त हुई नहीं। एक लालसा पूरी होनेको अभी और है। वह यह कि-

बिषय-वारि मन-मीन भिन्न नहिं, होत कबहुँ पल एक। तातें सहों बिपति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक॥ कृपा-डोरि बनसी पद-अंकुस, परम प्रेम मृदु चारो। एहि बिधि बेधि हरहु मेरी दुख, कौतुक राम तिहारी॥

मेरा मनरूपी मीन विषयरूपी जलसे एक क्षण भी अलग नहीं होता । यह विषयी मन विषाक्त वासनाओंसे तिनक भी नहीं हटता। इसीसे मुझे जन्म-मरणका दारुण दु:खसहना पड़ रहा है। कत्रसे विविध योनियोंमें जन्म लेता और मरता हूँ। इस विपत्तिसे त्राण पानेका, बस, एक उपाय शेष रह गया है। वह यह है कि अब अपनी कृपाकी तो बनाओ रस्सी और तुम्हारे चरणमें जो अंकुश (चिह्न) है, उसका बनाओ काँटा। उसमें परम प्रेमका कोमल चारा चपका दो। बस, फिर मन-मीनको छेदकर विषय-वारिसे बाहर निकाल लो, जिससे, वह एकवृत्त होकर सदा तुम्हारा ही भजन करता रहे । मेरा दारुण दुःख एक इसी उपायसे दूर हो सकता है। यह 'मनोमत्स्य-वेध' नाथ, तुम्हारे लिये बड़ा कुत्हळजनक होगा।

इसके बाद मैं क्या करूँगा, सो सुनो—
जानकी-जीवनकी बिल्ठ जैहीं।
नातो नेह नाथ सों करि, सब नातो नेह बहैहीं॥
क्योंकि तुम्हारे साथका नेह-नाता ही इस जीवनका एकमात्र
सारभाग है। तुम्हारे बिना जीना, जीना नहीं। वह जीवन ही
किस कामका, जिसमें तुम न हो, तुम्हारा प्रेम न हो—

तिनतें खर स्कर स्वान भले, जड़ता बस ते न कहें कछुते। 'तुलसी' जेहि रामसों नेह नहीं, सो सही पसु पूँछ विषान न है। जननी कत भार-मुई दसमास, भई किन बाँझ, गई किन च्वै ? जरि जाउ सो जीवन, जानकी-नाथ! जिये जगमें तुम्हरो बिन है।

मैं श्तो मान चुका हूँ कि तुम मेरे खामी हो, पर तुमने भी, नाथ, खीकार कर लिया है या नहीं कि, 'तुल्सी हमारा है ?' न किया हो तो अब कर लो । शायद तुम मेरी छोटाईसे डरकर मुझे अंगीकृत नहीं कर रहे हो । यह बड़ी आफ़त है । एक ओर 'दीनवन्धु' कहलानेका शौक और दूसरी ओर दीनोंके साथसे घिन ! दोनों बातें एक साथ कैसे निम सकती हैं । यदि तुम मेरी लघुतासे न डरो तो एक पन्थ दो काज सध जायँ । मैं 'सनाथ' हो जाऊँ, और तुम्हें 'अनाथ-पति' की उपाधि मिल जाय । कहो, हो राजी ?

हों सनाथ हैहों सही, तुमहुँ अनाथ-पति, जो लघुतिह न भितेही।

लघुतासे डरना कैसा १ बड़ा— ख़्याल करनेकी बात है—छोटेसे क्यों डरने चला १ यह तो कुछ अजीब-सी बात है। नहीं, बात ठीक सीधी-सी है। बड़े लोग बहुधा छोटोंसे डरा करते हैं। बात करना तो बहुत दूर है, वे उनके सामने भी नहीं जा सकते। उन्हें यही भय लगा रहता है कि कहीं हम छोटे लोगोंके पास खड़े हो गये, तो दुनियाँ क्या कहेगी, जरूर हमारे बड़प्पनमें कुछ धव्बा लग जायगा। इससे, वेबड़े लोग छोटोंसे दूर ही रहते हैं। पर तुम ऐसा मत करो। मेरी लघुतासे भयभीत न होओ। अब तो, चाहे कुछ भी हो, इस दीनको अभी, अङ्गीकार कर ही लो। नाथ, मुझे अपनाते हुए कभी अपना वह कर-सरोज मुझ अनाथके सिरपर रक्खोगे ? हाँ, वहीं अनन्त-कृपामय कर-कमल—

सीतल सुखद छाँइ जेहि करकी मेटित पाप-ताप-माया।
निसि-बासर तेहि कर-सरोजकी चाहत तुलसिदास छाया॥
चाहनेसे क्या होगा! उस कर-सरोजकी छाया प्रेमलक्षणा पराभक्तिसे ही प्राप्त हो सकेगी। सो, वह बड़ी कठिन है; केवल कृपासाध्य है—

कहत सुगम, करनी अपार, जानै सोइ जेहि बनि आई। ×

कितनी बार कहलाना चाहते हो कि भी केवल तुम्हारा ही हूँ ?' क्या तुम्हें मेरे इस कथनमें कुछ सन्देह है ? जो मैं यह कहूँ कि मैं तुम्हारा नहीं, किसी औरका हूँ, तो मेरी यह जीभ गल-गलकर गिर जाय। मैं किसीका बनना भी चाहूँ, तो मुझे अङ्गीकार करेगा ही कौन ? मुझे तुम-सा अकारण हित्र अन्यत्र कहाँ मिलेगा ? और, मुझ निठल्लेसे किस भले आदमीका कोई काम पूरा हो सकेगा ? न तो मुझे कोई अपनी सेवामें रक्खेगा और न मैं किसीके द्वारपर जाऊँगा। मैं तो तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही होकर रहूँगा—

खेलबेको खग-मृग, तरु, किंकर है रावरो, राम, है रहिहैं।
एहि नाते नरकहुँ सचु पैहौं, या बिनु परम पद्हुँ दुख दहिहौं।
जो कहो कि जा, तुझे हमने अपना लिया, तो यों मैं माननेवाला नहीं। अङ्गीकृतके लक्षण ही कुछ और होते हैं, खामिन्!

तुम अपनायो तब जानिहों, जब मन फिरि परिहै। जेहि सुभाउ विषयनि लग्यों, तेहि सहज नाथ सों नेह छाड़ि छल करिहै॥

## दास्य और तुलसीदास

से

न

7

२३९.

सुतकी प्रीति, प्रतीति मीतकी, नृप ज्यों हर डिरहै। अपनी सो स्वारथ स्वामी सों चहुँबिध चातक ज्यों एक टेक तें निह टिरहै। एहरिष्टे न अति आदरे, निदरे न जरि-मिरहै। हानि-लाभ दुख-सुख सबै समचित, हित-अनहित, कलि-कुचाल परिहरिहै॥

हानि-लाभ दुख-सुख सबै समचित, हित-अनहित, किल-कुचाल परिहरिहै।। प्रभु-गुन सुनि मन हरिषहै, नीर नैननि ढरिहै।

तुलसिदास भयो रामको, विस्वास प्रेम लखि आनँद उमिंग उर भरिहै ॥ सो, इस दशाका तो अभी यहाँ शतांश भी प्राप्त नहीं हुआ। अभी मेरा मन विषयोंकी ओरसे कहाँ फिरा है। अभी तो मैं कामदास ही हूँ, रामदास नहीं । यह मन जिस सहजभावसे विषयोंमें आसक्त हो रहा है, उसी भावसे, छल-कपट छोड़कर, जब यह तुमसे प्रेम करने लगेगा, तब जानूँगा कि मैं अब अंगीकृत हो गया। जिसे तुमने अपना लिया, वह तुम्हें चातककी चाहसे चाहेगा। न वह सम्मान-लाभसे प्रसन्न ही होगा और न तिरस्कृत होनेपर डाहसे जल ही मरेगा । हानि-लाम, सुख-दु:ख आदि समस्त द्वन्द्वोंको वह एक-सा समझेगा । अभी मेरा विषयी मन न तो तुम्हारा गुण-गान सुनकर प्रफुल्लित ही होता है और न इन अभागिनी आँखोंसे प्रेमाश्रु-धारा ही बहती है। फिर मैं कैसे मान छूँ कि तुमने अपने अंगीकृत जनोंकी सूचीमें तुलसीका भी नाम लिख लिया है। मुझे भूल-मुलैयामें न छोड़ो, मेरे हृद्य-सर्वस्व ! अशरण-शरण ! मुझे अंगीकृत करके ही तुम अपने विरदकी लाज रख सकोगे। तुम्हें रिझाने लायक और कोई गुण तो मेरे पास है नहीं; हाँ, एक निर्ठजता निस्सन्देह है, आज उसीपर रीझ जाओ । तुम्हारी रीझ अनोखी तो है ही--

खीझिबे लायक करतब कोटि-कोटि कडु रीझिबे लायक तुलसीकी निलजई।.

सच मानो, नाथ, तुम्हारे त्याग देनेपर मैं कहींका न रहूँगा। मेरा भला तुम्हारे ही हाथ होगा । सो जैसे बने तैसे अङ्गीकार कर लो । अधिक क्या कहूँ, तुम तो सब जानते हो । तुमसे छिपा ही क्या है ! जीवनकी अवधि अब बहुत दूर नहीं है——

औ

धि

अ

पु

गु

रा

'तुलिसदास' अपनाइये, कीजै न ढील, अब जीवन-अविध अति नेरे। अपनी यह 'बिनय-पत्रिका' तुम्हारे दरबारमें भेजता हूँ । इतनी अर्ज और है कि--

बिनय-पत्रिका दीनकी, बाप ! आप ही बाँची। राज-दरबारोंमें अकसर घाँधली हो जाया करती है। तुम्हारे दर-बारमें भी, सम्भन है, यह पत्रिका किसी ऐसे मन्त्री या पेशकारके हाथमें पड़ जाय, जो तुम्हारी पेशीमें इसे कुछ घटा-बढ़ाकर पढ़ दे। इसिलये इसे 'आप ही बाँचो ।' पिताजी, कृपाकर खयं ही इस दीनकी

पत्री पढ़ लेना।

हिये हेरि तुलसी लिखी, सो सुभाय सही करि, बहुरि प्लिअहि पाँचो। अपने सरल खभावसे इसपर 'सहीं' करके तब फिर पञ्चोंसे पूछना । पञ्चोंसे या दरवारी मुसाहबोंसे वेखटके पूछ सकते हो, उनकी राय भी इसपर ले सकते हो । मुझे कोई आपत्ति नहीं । पर, 'सही' उनसे बिना पूछे ही कर देना। भले ही यह बात क़ानूनके ख़िलाफ हो।

इस पदमें प्रयुक्त 'बाप' शब्द द्रष्टव्य है । गोसाई जी पञ्चोंसे बिना पूछे ही 'सही' लिखवा लेना चाहते हैं और ख्यं पढ़नेको भी कहते हैं। इसीलिये यहाँ 'प्रभु', 'महाराज', 'देव' आदि ऐश्वर्यसूचक सम्बोधनोंका प्रयोग नहीं किया गया है। 'बाप' के सम्बोधनसे आप घरू तौरपर बात कर रहे हैं। बापसे किसी तरहका कोई संकोच तो होता नहीं। 'सही' करा लेनेतक तो 'पिता-पुत्र' का सम्बन्ध है।

और इसके आगे 'राजा-प्रजा' अथवा 'स्वामी-सेवक'का भाव आ जाता है। अर्ज़ी पेश करनेका कैसा बिदया ढंग है! क्या अब भी राजा-धिराज श्रीरामचन्द्र विनयी तुलसीकी बिनय-पत्रिकापर 'सही' न करेंगे ?

ht

ही

सेव्य-सेवक-भाव ही, गोसाईंजीके मतसे प्रेमका सर्वोत्कृष्ट रूप है। बिना इस भाव-साधनाके भव सागरसे तर जाना कठिन ही नहीं, असम्भव है—

> सेवक-सेव्य-भाव बिनु, भव न तरिय उरगारि । भजहु राम-पद-पंकज, अस सिद्धान्त बिचारि॥

उस जगिन्नयन्ता खामीका सेनक हो जाना ही जीनका परम पुरुषार्थ है। पर छाखमें किसी एकको मिछती है उस माछिककी गुलामी। हम दुनियाँके कमीने गुलामोंको कहाँ नसीन है वह ऊँची गुलामी! जरा, देखो तो, अपना कैसा सुन्तर परिचय दिया है इस रामगुलामने। कहता है—

मेरे जाति-पाँति, न चहाँ काहूकी जाति-पाँति

मेरे कोऊ कामको, न हाँ काहूके कामको।

लोक-परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब,

भारी है भरोसो तुलसीके एक नामको॥
अति ही अयाने उपखानो नहिं बूझेँ लोग,

'साह ही को गोत, गोत होत है गुलामको ।' साधु के असाधु, के भलो के पोच, सोच कहा,

का काहूके द्वार परों, जो हों सो हों रामको ॥

कैसी आजादीकी गुलामी है यह राम-गुलामी! खामी और सेवक-में यहाँ अन्तर ही क्या है ? दोनोंका एक ही कुल है, एक ही गोत्र है। क्या अच्छा कहा है—

साह ही को गोत, गोत होत है गुलामको।

प्रे॰ यो॰ १६— CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ऐसा कौन स्वातन्त्रय-प्रिय होगा, जो यह दासत्व स्वीकार न करेगा। किस अभागेके हृद्यत्वलमें यह अभिलाषा न उठती होगी कि— जेहि-जेहि जोनि करम-बस अमहीं। तहँ-तहँ ईस्रु देउ यह हमहीं॥ सेवक हम, स्वामी सिय-नाहू। होउ नात यह ओर निवाहू॥

सेन्य-सेवक-भाव हँसी-खेळ नहीं है। यह महाभाव योग-साधन-से भी अधिक अगम्य है। इस नातेका एकरस निभा ले जाना कितना कठिन है, कितना कष्टकर है। अतः यह दास्य-रित केवल हरि-कृपा-साध्य है।

### × × × × ×

गोसाईं जीकी दृष्टिमें अङ्गीकृत अनन्य दासकी कितनी उँची महिमा है, इसे नीचेके पद्यमें देखिये—

सो सुकती, सुचिमंत, सुसंत, सुजान, सुसील, सिरोमिन स्वै। सुर तीरथ तासु मनावत आवत, पावन होत हैं ता तन छ्वै॥ गुन-ोह, सनेहको भाजन सो, सबही सों उठाइ कहों भुज है। सितभाय सदा छल छाड़ि सबै, तुलसी जो रहे रघुबीरको है॥

भक्तकी यह महती महिमा सुनकर कौन ऐसा अभागा होगा, जो श्रीरघुनाथजीका अङ्गीकृत दास होनेके लिये लालायित न होता होगा ? दास्य-रितका अनिर्वचनीय आनन्द ऌटनेके अर्थ कौन मूढ़, गोसाई तुल्सीदासके स्वरमें अपना स्वर मिलाकर, भक्तिपूर्वक यह पुनीत प्रार्थना न करना चाहेगा ?

मो सम दीन, न दीन-हित, तुम समान रघुबीर। अस बिचारि, रघुबंस-मिनि, हरहु बिषम भव भीर॥ कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम॥

د زین

### वात्सल्य

ħ-

न-,

ना

वल

ता

Ŧ,

ह

वात्सल्य-रसमें शान्त, दास्य और सख्य-रसोंका भी मधुर आस्त्रादन प्रेमीको मिळता है। शान्तका गुणगौरव, दास्यका सेवा-भाव और सख्यका असंकोच वात्सल्यस्नेहमें मिळा रहता है। इसीसे यह महारस अमृतसे भी अधिक मधुर माना गया है। अवधराज दशरथके वे सरयूतीरपर चौगान खेळनेवाले चारों सुन्दर सुकुमार कुमार आज भी हमारे हृदय-पटळपर अंकित हो रहे हैं। कृष्ण-बळरामकी वह कालिन्दी-कछारोंपर ग्वालवालोंके साथ खेळनेवाली बिश्वविमोहिनी जोड़ी आज भी हमारी आँखोंमें समायी हुई है। परित्यक्ता शकुन्तलाका वह आश्रममें सिंह-शावकके साथ खेळता हुआ शिशु भरत आज भी हमें स्नेह-अधीर कर देता है।

धन्य है वह गोद, जो बालकोंके धूलि-धूसरित अङ्गोंसे मैली हुआ करती है! धन्य हैं वे श्रवण, जिनमें बालकोंकी तोतली बोलीकी सुधा-धारा बहा करती है! धन्य हैं वे नेत्र, जिनमें बचोंकी मोली-माली बाल-छिब बसा करती है!

हाँसी बिन हेतु माहिं दीसित बतीसी कछू,
निकसी मनों है पाँति ओछी किलकानकी।
बोलन चहत बात निकसि जाति दूटी-सी,
लागित अनुठी मीठी बानी तुतलानकी॥
गोदतें न प्यारी और भावै मन कोई ठौर,
दौरि-दौरि बैठे छाड़ि भूमि अँगनानकी।
धन्य धन्य वे हैं नर, मैले जे करत गात,
कनिया लगाय धूरि ऐसे सुवनानकी॥

—लक्ष्मणसिंह

२४४

आज प्रथम बार बलरामके साथ बालकृष्ण गायें चराने जा रहे हैं। माता यशोदा बलदाऊके साथ नन्हे-से कृष्णको मेज तो रही हैं, पर हृदयमें फिर भी शङ्काएँ उठ रही हैं। दोनों भाई अभी बच्चे ही तो हैं। इसलिये आप गो-चारण-सम्बन्धी शिक्षा स्नेहपूर्वक दोनोंको देने लगीं—

तनक-तनक बहरनकों छैकें तनक दूरि तुम जङ्यो। जो मैं दीनों, कान्ह! कलेऊ बैठि जमुन-तट खङ्यो॥ देखों, भैया बलराम, अपने छोटे भाईका, सयानेकी नाई, खूब ध्यान रखना—

> साथ िं रहियो मेरेकों, तुम हो तनक सपाने । न्यारो होन देहु निह कबहूँ, बन-बीथी निह जाने ॥ जानत नहीं कछू काहूको, छलबल याहि न भावे । बारो-भोरो तेरो भैया, भूलन कहूँ न पावे॥

--बल्शी हंसराज

उँ

ε

Z

अस्तु, माताकी शिक्षा-दीक्षा ग्रहणकर स्याने दाऊ अपने बारे-मोरे भाईको गायें चराने वनको ले गये। साँझ होते ही यशोदा कृष्णके लिये अधीर हो उठी। आज अबतक वनसे लड़के नहीं लौटे! कब कृष्ण-बल्राम आयें; और कब उन्हें छातीसे लगाकर अपनी आँ वें ठंडी करूँ—

> कबधौं तेल-फुलेल चुपिरकैं, लाँबी चुटिया ओंछों। गो-रज लिपटि रही मुख ऊपर, आँचर आँगु अँगोछों॥ बकत-खिजत भूखों 'भैया', किह माँगत माखन-रोटी। आवै धौं कब आज बिपिन तें, लिये लकुटि कर छोटी॥

--वस्त्री हंसराज

इस पद्यमें किवने मातृ-हृद्यकी खाभाविक स्नेहमयी कितनी ऊँची उत्कण्ठा व्यक्त की है! कृष्ण-बल्लरामको छातीसे लिपटा लेनेके लिये यशोदा कैसी अवीर हो रही है!

जा

तो

भी

× × × ×

महाकि देवने निम्नाङ्कित पद्यमें वात्सल्य-रसकी कैसी दिव्य धारा बहायी है! नन्दनन्दन गिरिशाजको उँगलीपर उठाये खड़े हैं। यशोदा अपने छोटे-से कन्हैयाका यह दुस्साहस देखकर घबरा रही है। कहाँ तो मेरे बन्चेकी यह नन्ही-सी बाँह और कहाँ यह गगन-चुम्बी गोवर्धन-गिरि और तिसपर प्रलयंकर इन्द्रका कोप!

मेरे गिरिधारी गिरि धारयो धिर धीरजु,
अधीर जिन होहि अंगु ठचिक छुरिक जाय;
ठाड़िले कन्हेया, बिल गई बिल मैया,
बोलि ल्याऊँ बल भैया, आय उरपै उरिक जाय।
टेक रिह नेक जोलों हाथ न पिराय, देखि,
साथु सँगु रीते अँगुरीतं न बुरिक जाय;
परयो बज बैर बैरी बारिद-बाहन बारि,
बाहनके बोझ हरि-बाँह न मुरिक जाय॥

बाँहके लचक या मुरक जानेमें सन्देह ही क्या है। पर यह कन्हैया किसीकी माने तब न ? किया क्या जाय, बड़ा हठी है।

× × × ×

आज अकूरके साथ मथुरा जानेको राम और कृष्ण अवीर हो रहे हैं। अरे भाई, सभी तो वहाँ जा रहे हैं। किर ये बच्चे हैं, इन्हें जानेका उमाह क्यों न हो ? पर माता यशोदा कैसे जाने देंगी। अपने हृदय-दुलारे छोटे-से कान्हको वह कैसे अपनी आँखोंकी ओट

#### प्रेम-योग

करेंगी ? उनका यह भी कहना है कि मथुरा-जैसी विशाल नगरीमें मेरे ये छोटे-छोटे बालक जाकर करेंगे क्या ! नागरिकता ये गँवार देहाती लड़के क्या जानें ! इन्होंने तो अबतक गायें ही चरायी हैं। यमुना और वृन्दावन ही इन्होंने देखा है। कहीं उस नगरीकी गिल्योंमें ये भोले बच्चे भूल न जायँ। कुछ भी हो, मैं तो अपने कन्हैयाको वहाँ न भेजूँगी——

बारे बड़े उमड़े सब जैबे कों, हों न तुम्हें पठवों, बलिहारी। मेरे तो जीवन 'देव' यही धन या बज पाई मैं भीख तिहारी॥ जाने न रीति अथाइनकी, नित गाइनमें बन-भूमि निहारी। याहि कोऊ पहचाने कहा कछु जाने कहा मेरो कुंज-बिहारी॥

पर, विलपती-कलपती मैयाको वह निटुर कन्हैया मूर्च्छित करके मथुरा चला ही गया। बड़ा जिद्दी है, माना ही नहीं। कुछ दिनों बाद कृष्णको वहीं छोड़कर नन्दवाबा अपने गाँवको लौट आये। माताको अपने प्यारे पूतको देखनेकी अवतक जो कुछ थोड़ी-बहुत आशा थी, सो उसका भी तार अब टूट गया। स्नेह-कातर हो बेचारी विलाप करने लगी। पतिदेव! बताओ, मेरे उस आँखोंके तारे प्यारे खालको तुम कहाँ छोड़ आये? अपने प्राण-प्रिय, गोपालको छोड़कर तुम यहाँतक जीवित कैसे आये! कहाँ है वह——

प्रियपति, वह मेरा प्राणप्यारा कहाँ है ?

दुख-जल-निधि दुबीका सहारा कहाँ है ?
लख मुख जिसका में आजलों जी सकी हूँ,
वह हदय-दुलारा नैन-तारा कहाँ है ?
पल-पल जिसके में पंथको देखती थी,
निशि-दिन जिसके ही ध्यानमें थी बिताती;

उरपर जिसके है सोहती मुक्तमाला,

वह नव-निलनी-से नैनवाला कहाँ है ?

सहकर कितने ही कष्ट औं संकटोंको

बहु यजन कराके, पूजके निर्जरोंको,

वह सुवन मिला है जो मुझे यहहारा,

प्रियतम! वह मेरा कृष्ण प्यारा कहाँ है ?

—हिरसौ

उस विस्व-विमोहन बालकृष्णका ध्यान पगली यशोदा कैसे मुला दे । वह बाल-छिब क्या भुला देनेकी वस्तु है ? उस प्राण-प्यारे कान्ह-को कोई कैसे ध्यान-पथसे हटा सकेगा ? मियाँ रसखानिने कैसा साफ कहा है कि भाई ! ख़ुशनसीब तो वही गिना जायगा, जिसने नन्द-नन्दनकी वह बचपनेकी भोली सूरत टुक निहार ली है। एक दिन धूलि-धूसरित बालगोविन्द अपने आँगनमें ठुमक-ठुमक खेल रहे थे। माखन-रोटी भी हाथमें लिये खाते फ़िरते थे। पैरोंमें पैजनियाँ रुनक-ञ्चनक बज रही थीं । पीछी कछोटी काछे हुए थे और झीनी झँगु-लिया पहने थे। मौजमें खेल रहे थे। इतनेमें एक कौआ कहींसे उड़ता हुआ आया और गोपालके हाथसे उनका माखन और रोटी छीनकर ले गया। आप, 'मैया! मेरी माखन-लोटी, ऊँ ऊँ ऊँ' करते हुए रोने लगे। उस कागके भाग्यकी सराहना कहाँतक की जाय! उस ज्ठी माखन-रोटीको छीन लेनेके लिये ऐसा कौन अभागा होगा, जो कौआ बननेको उत्किण्ठित और अधीर न होता होगा। अहा!

धूरिभरे अति सोभित स्यामज्, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरिभरे अति सोभित स्यामज्, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत-खात फिरें अँगना, पग पैजनी बाजतीं, पीरी कछोटी। वा छिबकों 'रसखानि' बिलोकत, वारत काम कलानिधि कोटी। कागके भाग कहा कहिए, हिर हाथसों ले गयो माखन-रोटी॥

भक्तवर भुशुण्डिने काक-योनिमें इसीलिये जन्म लेना खीकार किया था कि दशरथ-कुमार राम जहाँ-जहाँ खेलते-खाते फिरेंगे तहाँ-तहाँ मैं भी उनके साथ-साथ उड़ता फिरूँगा और जो ज्ठन आँगनमें गिरेगी, उसे बड़े चावसे उठा-उठाकर खाऊँगा—

> लिरिकाई जहँ-जहँ फिरिहं, तहँ-तहँ संग उड़ाउँ। जूठन परइ अजिर महँ सोइ उठाइ करि खाउँ॥ —- तुलसी

अहोभाग्य ! अहोभाग्य !! कागके भाग कहा किहए, हरि-हाथसों- छै गयो माखन-रोटी ॥

आज कृष्ण-सखा उद्धव व्रज-वासियोंको उनके प्राण-प्रिय गोपाल-का प्रेम-सन्देश सुनाने व्रजमें आये हैं। वृद्ध नन्दबाबाकी दशा क्या कहें। दिन-रात बेचारे 'कन्हैया, कन्हैया!' की रट लगाये रहते हैं। नेत्रोंकी ज्योति रोते-रोते मन्द हो चली है। माता यशोदाकी अवस्था तों और भी शोचनीय है। आज उद्धवको देखकर उनके प्राण-पक्षी मानो फिर पिंजड़ेमें लौट आये। आज मेरा बड़ा भाग्य, जो उस भाग्यवान्का दर्शन कर रही हूँ, जिसकी आँखोंमें मेरे दुलारे गोपालकी छिब खिनत हो रही है। स्नेह-कातरा यशोदा उद्धवके सिरपर हाथ फेरने लगी। उद्धव भी मैयाके पैरोंसे लिपटकर रोने लगे। प्रकृतिने उस समय एक बार फिर व्रज-भूमिपर वात्सल्य-रसकी पुनीत धारा बहा दी। कुशल-क्षेम पूछना भला वह भोली-भाली ग्वालिनी क्या जाने। बोली, भैया ऊधो!

मेरे प्यारे सकुशल सुखी और सानन्द तो हैं ? कोई चिन्ता मिलन उनको तो नहीं है बनाती, hit

इाँ-

नमें

T

ऊधो, छाती, वदनपर है म्लानता भी नहीं तो ? हो जाती हैं हृदयतलमें तो नहीं वेदनाएँ ? संकोची है परम अति ही, धीर है छाल मेरा, लजा होती अमित उसको माँगनेमें सदा थी;

जैसे लेके सरुचि सुतको अंकमें में खिलाती,

हा ! वैसे ही नित खिला कौन वामा सकेगी !

जो पाती हूँ कुँवर-मुखके जोग मैं भोग प्यारा,

तो होती हैं हृद्यतलमें वेदनाएँ बड़ी ही;

जो कोई भी सुफल सुतके योग्य में देखती हूँ,

हो जाती हूँ व्यथित अति ही, दग्ध होती महा हूँ।

प्यारा खाता रुचिर नवनीको बड़े चावसे था,

खाते-खाते पुलक पड़ता नाचता-कूदता था;

ये बातें हैं सरस नवनी देखते याद आतीं,

हो जाता है मधुरतर औ स्निग्ध भी दग्धकारी।

प्यारे ऊधो ! सुरत करता लाल मेरी कभी है ?

क्या होता है न अब उसको ध्यान बूढ़े पिताका ?

रो-रो होके विकल अपने वार जो हैं बिताते,

हा वे सीधे सरल शिशु हैं क्या नहीं याद आते ?

ये मर्म-स्पर्शी सरस पद्य आदरास्पद अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के करुण-रस-पूरित 'प्रिय-प्रवास' काव्यसे उद्भृत किये गये हैं। कितने किस प्रखर प्रतिभासे इन सुन्दर पद्योंमें वात्सन्यमयी करुणा-धारा बहायी है। इस धारामें निमज्जनकर किस सहृदयका हृदय भक्ति-भावसे उद्वेलित न हो जायगा।

माताका हृदय पिताके हृदयसे अधिक ममतामय और वात्सल्य-पूर्ण होता है । उस ममतामें अगणित शंकाएँ भरी होती हैं । बच्चेको कहीं गये जरा-सी देर हो गयी कि सरला माताके मनमें अनेक शंकाएँ उठ खड़ी हुईं। कहीं गिर न पड़ा हो, किसीसे झगड़ा न हो गया हो, या भगवान् न करे, कोई और अनिष्ट न हो गया हो। आज अकेला ही उस तालाबकी ओर गया है। तैरना तो उसे आता नहीं; कहीं डूब न गया हो। हे भगवन्! मेरा लाल सकुशल घर आ जाय। ऐसी वात्सल्य-स्नेहमयी शंकाएँ माता-पिता और गुरुजनोंके हृदयमें ही उठा करती हैं। जहाँ अधिक स्नेह होता है, वहाँ छोटी-से-छोटी शंका भी भयावनी देख पड़ती है। महाकवि शेक्सपियरने लिखा है—

Where love is great, the littlest doubts are fears, Where little fears grow great, great love is there. यहाँ एक प्रसंग याद आ गया है। महारानी कौराल्याने जबसे रामचन्द्र चित्रक्टसे चले गये तबसे उनका कोई कुराल-समाचार नहीं पाया। आप अपनी एक सखीसे चिन्तित हो कह रही हैं कि न जाने आजकल मेरी आँखोंकी पुतली प्यारी सीता और हृदय-दुलारे राम और लक्ष्मण किस वनमें भूखे-प्यासे मारे-मारे फिरते होंगे! शायद ही समयपर उन्हें कन्द-मूल या फल-फूल मिलते हों—

आहाी ! अब राम-लखन कित हैं हैं।
चित्रकृट तज्यो तबतें न लही सुधि,
बध्-समेत कुशल सुत है हैं॥
बारि, बयार, बिषम हिम-आतप,
सिंह बिनु बसन भूमितल स्वै हैं।
कंदमूल, फल-फूल असन बन,
भोजन समय मिलत कैसे वै हैं॥
जनहिं बिलोकि सोचिहें लता-दुम,
खग-मृग-सुनि लोचन-जल च्वै हैं।

'तुरुसिदास' तिनकी जननी हैं। मो-सी निटुर चित औरहु कहु हैं हैं॥

यह है सन्तित-वियोगिनी माताका हृदय ! यह है वात्सल्य-रसका अद्भुत आकर्षण । यह पद गूढ़ स्नेह-भावका कैसा अच्छा द्योतक है । 'आली अव राम-लखन कित है हैं ?' इन शब्दोंमें कैसा हृदय-स्पर्शी करुण-संगीत भरा हुआ है ।

ज

ग

× × × ×

हम सब, वास्तवमें, उस देशके भूले-भटके पथिक हैं। पर मान कुछ और ही बैठे हैं। देखा जाय तो हम सभी किसी खर्गीय आँगनमें खेलनेवाले बालक हैं। हम अपने ही हाथों अपनी वात्सल्य-पात्रता खो बैठे हैं। दयावाईकी इस साखीका आज हम अर्थ नहीं लगा सकते—

लाख चूक सुतसे परें, सो कछु तिज निहं देह। पोषि चुचुिक लै गोदमें, दिन-दिन दूनों नेह॥

जब हम खुद ही किसीके आज वात्सल्य-भाजन नहीं हैं, तब हमारा भी कोई स्नेह-पात्र क्यों होने चला ! इसीसे हमलोगोंका जीवन आज स्नेह-शून्य एवं शुष्क हो गया है । आनन्दका तो कहीं लेश भी नहीं है । जबतक हमारे हृदयमें वात्सल्य-प्रेमका सञ्चार नहीं हुआ अथवा हम किसीके वात्सल्यपात्र नहीं हो गये, तबतक खर्गका अमर राज्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता । महात्मा ईसाकी तो यह दृढ़ धारणा थी कि बालक ही उस परमिपताका एकमात्र उत्तराधिकारी है, बालक ही उस राज-राजेश्वरका एकमात्र युवराज है । भगविद्वभूति काइस्टका कथन है—

Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of Heaven.

अर्थात्, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जबतक तुमने अपने आप-को छोटे-छोटे बचोंमें परिणत नहीं कर लिया, खयं तुम बालक नहीं हो गये, तबतक खर्गके राज्यमें प्रवेश न कर सकोगे।

एक प्रसंगपर फिर कहते हैं---

Suffer little children, and forbid them not to come unto me: for of such is the kingdom of Heaven.

बालकोंको मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो। क्योंकि स्वर्गका राज्य ऐसोंका ही है।

इसिलये, भाई ! या तो हमें ख्वयं ही परमिपता परमात्माकी प्रेममर्या गोदमें बैठकर उसका अनन्त वात्सल्य-रस छूटनेको उद्यत हो जाना चाहिये, अथवा उसे ही अपना वात्सल्य-पात्र बना लेना चाहिये। प्रेमानन्द-प्राप्तिके यही दो राजमार्ग हैं।

नीचे वात्सल्य-तरङ्गिणीकी दो धवल धाराएँ आप देखेंगे। किह्ये, अपने मलिन मनको आप किस धारामें पखारकर निर्मल करना चाहते हैं ? पहली भावना-धारा यह है——

मैया, मेरी कब बाढ़ैगी चोटी!

किती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी॥
और दूसरी भावना-धारा यह है—
बह ए गोधन हरों कंस सब, मोहि बंदि छै मेलों।
इतनो ही सुख कमलनैन मो अँखियन आगे खेलो॥
कभी किसी जन्ममें अनुकूल अवसर मिला, तो यह अधम लेखक
तो दूसरी ही भावना-धारामें अपना मिलन मन धोनेका प्रयत्न करेगा।
अपना निर्णय आप खयं कर लें।

## वात्मल्य और सुरदास

114-

हीं

to

के

ही

त

IT

इसमें सन्देह ही क्या कि 'तत्त्व-तत्त्व सूरा कही ?' गजबकी थी उस अन्धेकी सूझ। शृङ्गार और वात्सल्य-रसकी जो विमल धाराएँ प्रेमावतार सूरने बहायीं, उनमें आज भी विश्व-भारती निमज्जन कर अपने सुखसीभाग्यको सराहती है। वात्सल्य-वर्णन तो इनका इतना प्रगत्भ और काव्याङ्ग-पूर्ण है कि अन्यान्य किवयोंकी सरस सृक्तियाँ सूरकी जूठी जान पड़ती हैं। सूर-जैसा वात्सल्य-स्नेहका भावुक चित्रकार न भूतो न भविष्यति—न हुआ है, न होगा। सूरने यदि वात्सल्यको अपनाया, तो वात्सल्यने भी सूरको अपना एकमात्र आश्रयस्थान मान लिया। सूरका दूसरा नाम वात्सल्य है और वात्सल्यका दूसरा नाम सूर । सूर और वात्सल्यमें अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध है।

अच्छा, आओ, अब उस बालगोपालकी सूर-वर्णित दो-चार बाल-लीलाएँ देखें। बलराम और कृष्ण माता यशोदाके आगे खेल रहे हैं। सहसा कृष्णकी दृष्टि बलदाऊकी चोटीपर गयी। हैं! दाऊकी इतनी लम्बी चोटी और मेरी इतनी छोटी! दूध पीते-पीते, अरी, िकतने दिन हो गये, िकर भी यह उतनी ही छोटी है! मैया, त् तो कहा करती थी कि दाऊकी चोटीकी तरह, कन्हैया! तेरी भी लम्बी और मोटी चोटी हो जायगी। पर वह कहाँ हुई, मेरी मैया! त् मुझे कचा दूध देती है, सो भी खिझा-खिझाकर। त् मालन-रोटी तो देती ही नहीं। अब त् ही बता, चोटी कैसे बढ़े श्वाल-स्पर्धाका कैसा सुन्दर भाव है!

मैया, मेरी कब बाढ़ैगी चोटी। किती बार मोहि दूध पियत अई, यह अजहूँ है छोटी॥ त् जो कहित बलकी बेनी ज्यों हैहै लॉबी-मोटी। काइत, गुहत, नहवावत, ओछत, नागिनि-सी अईँ लोटी॥ काचो दूध पियावित पचि-पचि, देति न माखन-रोटी। स्रसाम, चिरजीवो दोड भैया, हिर-हलधरकी जोटी॥

यशोदाको तुरंत एक सूझ उठ आयी। बोली 'मैया! ठीक तो कहती हूँ, दूध पीनेसे ही तो चोटी बढ़ेगी। पर कौन दूध? कजली गैयाका। सो तू उसका दूध कब पीता है। आजसे, कन्हैया, तू उसी गैयाका दूध पिया कर'—

कजरी को पय पियहु ळाळ, तब चोटी बाढ़ै। ज़िद्दी लड़केका मन और कैसे बहलाया जाय। कन्हैया सचमुच बड़ा हठी है—

मेरो, माई ! ऐसो हठी बाल गोबिन्दा । अपने कर गहि गगन बतावत खेलनकों माँगै चंदा ॥ बोलो, अब चन्दा कैसे मँगा दूँ उसे ।

× × ×

आज, लो बलदाऊकी कुशल नहीं है। बालगोविन्दने उनपर मैयाके इजलास-खासमें मान-हानिका दावा दायर कर दिया है। कन्हैया छोटा है, तो क्या हुआ छोटा हो या बड़ा, लगनेवाली बात सबकी लग जाती है। दाऊको ऐसा न कहना चाहिये। बड़े आये कहीं के दाऊ। कहते हैं कि कन्हैया, त्र यशोदाका जाया हुआ पूत थोड़े ही है, त्र तो मोलका लिया हुआ है! कभी माँका नाम पूछते हैं, तो कभी बापका! आप यह भी कहते हैं कि गोरे मा-बापका लड़का भी गोरा ही होता है। त्र तो काला-कल्रटा है, कृष्ण! मैया, अब दाऊके साथ खेलनेको जी नहीं चाहता। उन्होंने लड़कोंको भी यही सिखा-पढ़ा दिया है। वे भी सब चुटकी दे-देकर मेरी ओर हँसा करते हैं।

यशोदासे बालकृष्णने ताना देकर कहा, अरी मैया! दाऊको तू क्यों मारेगी! मारना-पीटना तो मुझ गरीबको ही त् जानती है। कुटना-पिटना मेरे ही भाग्यमें लिखा है। दाऊजी तो खिझाते ही हैं, ले तू भी मुझे खिझा ले—

मैया, मोहि दाऊ बहुत खिझायो। मोंसों कहतु मोल को लीनों, तोहि जसुमित कब जायो। कहा कहीं, या रिसके मारें, खेलन हीं नहिं जात। पुनि-पुनि कहतु कौन तुव माता, कौन तिहारो तात ॥ गोरे नंद, जसोदा गोरी, तुम कत स्थाम सरीर। चुटकी दै-दे हँसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर॥ तू मोही कों मारन सीखी, दाउहि कबहुँ न खीझै। मोहन को मुख रिस-समेत लखि, जसुमित अति मन रीझै ॥

बालकृष्णको न्यायाधीशने गोदमें बिठा लिया, और मुँह चूमकर

यह फैसला सुना दिया—

तो

ली

सी

1

नो के

f

सुनह कान्ह बलभद चबाई, जनमत ही की धूत। सूरस्याम, मोहि गो-धन की सों, हों जननी तू पून ॥ यशोदा यह बात किसी औरकी शपथ खाकर कहतीं, तो कृष्णको शायद ही उनके कथनपर विश्वास आता । पर यह कसम गो-धनकी है। ग्वालिनीके लिये इस शप्यसे बड़ी और कौन शप्य हो सकती है ? इन पंक्तियों में किवने कैसा खाभाविक वात्सल्य-स्नेह भर दिया है !

सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूरस्याम, मोहि गो-धन की सौं, हौं जननी तू पूत ॥

पर वास्तवमें यह बात थी नहीं । बलभद्रको उदारहृद्या यशोदा अपने सुतसे भी अधिक प्रेम करती थीं। बलरामने खयंगद्गद कण्ठसे एक बार यशोदा मैयाके वात्सल्य-स्नेहका इस भाँति परिचय दिया था--- एक दिवस हिर खेळत मोंसों झगरो कीनों पेछि।
मोकों दौर गोद कर छीनों, इनिह दियो करि ठेळि॥
अपने दाऊको कृष्ण भी बहुत चाहते थे। शिकायत तो यों
ही कभी-कभी कर दिया करते थे। अपने छोटे प्यारे भैयापर दाऊका
भी तो असीम स्नेह था। गायें खुद आप चराते और लाड़ले कृष्णको
वनके फल तोड़-तोड़कर खिलाया करते। कृष्णपर बलरामका जो स्नेह
था, उसे कृष्णका ही हृदय जानता था—

गय

लि

चं

न

एंव

तो

हा

ऊ

साँ

जा

सुन

मैया री, मोहि दाऊ टेरत।
मोकों बन-फल तोरि देतु है, आपुन गैयन घेरत॥
×

किसीने क्या इस बातका भी कभी अनुसन्धान किया है कि माताका हृदय विधाताने किन खर्गीय उपादानों और दिव्य वृत्तियोंको लेकर निर्मित किया है ? स्नेहका वह कैसा विस्तीर्ण पयोनिधि है! कह नहीं सकते कि उस दिव्य महासागरमें कितने अमूल्य भाव-रत पड़े हुए हैं। फिर यशोदा-सी माता और कृष्ण-सा पुत्र! इस वात्सल्य-वारिधिकी थाह कौन ला सकेगा ?

यशोदाका हृदय स्वभावसे ही अत्यन्त स्निग्ध और कोमल है। प्यारा कन्हैया कबसे खेलने गया है। ऐं! अवतक नहीं लौटा! साथमें आज उसका दाऊ भी नहीं है। गाँवके लड़के उस छोटे-से कान्हको दौड़ा-दौड़ाकर थका डालेंगे। उन ऊधमी लड़कोंके साथ वह भोला-भाला नन्हा-सा कृष्ण खेलना क्या जाने ? कहीं गिर न पड़ा हो, किसीने मार-पीट न कर दी हो, या कोई कहीं फुसलाकर न ले गया हो। बलराम भी नहीं देख पड़ता। किसे भेजूँ, क्या करूँ ? न जाने, आज किसने मेरे लालको बहका लिया—

#### वात्सल्य और सूरदास

२५७

खेलनकों मेरो दूर गयो।
संग-संग कहँ धावत हैहै, बहुत अवेर भयो॥
खेर, कहीं से खेलता-कूदता यशोदाका हृदय-दुलारा गोपाल आ
गया। मातृ-स्नेहकी नदी उमड़ आयी। दौड़कर लालको गोदमें उठा
लिया। बार-बार मोहनका मुँह चूमने लगी। भया, आज कहाँ खेलने
चले गये थे १ तबके गये, मेरे लाल, अब आये! ये सब खाल-बाल,
न जाने, तुम्हें कहाँ-कहाँ दौड़ाते फिरे होंगे। सुना है कि आज वनमें
एक 'हाऊ' आया है। तुम तो, भैया, नन्हे-से हो, कुल जानते-समझते
तो हो नहीं। लो, अपने इस सखासे ही पूछ लो कि वह कैसा
हाऊ है—

खेलन दूर जात कित कान्हा ?
आजु सुन्यो, बन हाऊ आयो, तुम निह जानत नान्हा ॥
यह लरिका अबहीं भिज आयो, लेहु पृष्ठि किन ताहि ।
कान काटि वह लेतु सबनिके, लरिका जानत जाहि ॥

में यों ही बक रही हूँ १ कुछ सुनते ही नहीं! फिर वहीं जधम! क्यों, न मानोगे? अब रातको कहाँ चले? मेरा प्यारा बचा! साँझ हो गयी है, अब अँधेरेमें दौड़ना अच्छा नहीं। देखो, मान जाओ, बच्चा! क्या खेलनेको फिर सबेरा न होगा—

साँझ भई, घर आवहु प्यारे !

दौरत कहाँ, चोट लगिहै कहुँ, फेरि खेलियो होत सकारे॥ हलधर ! तुम्हारा भाई कैसा ढीठ होता जाता है। किसीकी सुनतातक नहीं। कितना ही रोको, मानता ही नहीं। अब तुम्हीं बुलाओ। तुम्हारे ही बुलानेसे आयगा। मैं भी देखूँ, तुम दोनों कैसे खेलते हो। मेरे राजा वेटा, आओ, दोनों भाई मेरी आँखोंके

प्रे॰ यो॰ १७६-ग. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ही सामने कुछ देर यहीं खेळो । क्यों, आँखमिचौनी खेळोगे ? अच्छी बात है, वही खेळो—

घ

q

₹

ē

बोलि लेहु हलधर, भैयाकों। मेरे आगे खेल करो कछु, नैननि सुख दीजें मैयाकों॥ हलधर कहाँ, आँख को मूँदें! हिर कहाँ। जननि जसोदा। स्रस्याम, लै जननि खेलावित हरवसहित मनमोदा॥

× × × ×

सखी! आज अपने यहाँ नन्द-नन्दन माखन-चोरी करने आये हैं। हम सबका आज अहोभाग्य! देखो, कैसी चतुराईसे आप माखन ले-लेकर खा रहे हैं। श्रीदामाके कन्धेपर चढ़कर दहीकी मटकी भी आपने धोरेसे सींकेपरसे उतार ली है। स्थामसुन्दरकी यह छिब देखते ही बनती है, सखी! धीरे-धीरे बात करो। कहीं गोपाललाल सुन न लें और पकड़ जानेके डरसे भाग जायँ। अरी! ऐसे हृदयहारी चोरको कहीं घरसे भगाना होता है १ हे भगवन्! नित्य ही यह प्यारा चोर हमारे घर माखन चुराने आया करे, और इस नवनीत-प्रियकी यह अनुपम शोभा निहार-निहारकर हम अपनी आँखें सिराया करें

गोपालिह मालन लान दै। सुन री सली कोऊ मित बोले, बदन दही लपटान दै॥ अरी, यह छित्र वार-बार देखनेको तो मिलेगी नहीं। ओटमें हो, सली, जी भरकर देख क्यों नहीं लेती, अहा!

> गोपाल दुरे हैं माखन खात। देखि सखी, सोभा जुबनी है, स्याम मनोहर गात॥ उठिअवलोकि, ओट ठाढ़ी है, क्यों न नयन-फल लेत? चकित चहूँ चितवत लै माखन, ओर सखनकों देत॥

उस दिन खूब दही-माखन चुराया और खाया गया। फिर तो घर-घर यही ठीठा होने ठगी। आज एक घरमें चोरी हुई, तो कल किसी दूसरेमें। अब तो यशोदारानीके पास नित्य नये उलाहने भी पहुँचने ठगे। पर उन्हें इन चोरियोंपर विश्वास न हुआ। पाँच-साढ़े पाँच वर्षका बालक कहीं चोरी कर सकता है? यह सब बनायी हुई बातें हैं। कृष्णकी माखन-चोरीपर, ठो, कैसे विश्वास किया जाय।

रो गोपाल तनिकसो, कहा करि जानै दिधकी चोरी।

हाथ नचावति आवित ग्वालिनि, जो यह करें सो थोरी।
कब छींके चिंद्र माखन खायो, कब दिध-महुकी फोरी।
अँगुरिन करि कबहूँ नहिं चाखतु, घर ही भरी कमोरी।

ठीक है नन्द-रानी ! ऐसा ही कहोगी ! पर यह तो तुम जानती हो कि जिसे चोरीकी चाट लग जाती है उसे फिर घरके हीरे-मोती भी नहीं भाते ? तुम्हारा यह पाँच वर्षका तनिक-सा गोपाल बड़ा नटखट है । हमें तो तुमसे न्यायकी आशा थी। क्या यही तुम्हारा न्याय है ? तुम सरासर अपने लालका पक्ष ले रही हो । यही बात रही, तो फिर हम सब तुम्हारा गाँव छोड़कर किसी दूसरे गाँवमें जा बसेंगी । क्या तुम्हारी ही ल्या-लायामें सारा सुख है ?

यशोदासे अब तो सहन न हो सका । क्रोध आ ही गया। हाथ पकड़कर कृष्णसे पूछने छगीं—इस ग्वाछिनीका दही-माखन क्या तने चुराकर खाया है ? अरे, अपने घरमें क्या कुछ कमी थी, रे ? सच-सच बोछ, नहीं तो मारे थप्पड़ोंके तेरे गाछ छाछ कर दूँगी। उछाहने कहाँतक सुनूँ। एक-न-एक गूजरी नित्य उछाहना छिये आँगनमें खड़ी रहती है।

इसपर, अब, पाँच वर्षके बालकका जवाब सुनिये— मैया मेरी, मैं नाहीं दिध खायो। ख्याल परे ये सखा सबै मिलि, मेरे मुख लपटायौ॥ देखि तुही, लींकेपर भाजन ऊँचे घर लटकायो। तुही निरिख, नान्हे कर अपने, मैं कैसे दिध पायौ॥ इसे कहते हैं चौर-चातुर्य! भी

आ

1

मुख दिध पोंछि कहत नँद-नंदन, दौना पीठि दुरायौ। तोतली वाणीमें दिया हुआ यह विदग्धता-पूर्ण उत्तर काम कर गया। यशोदाका क्रोधसे भरा हृदय करुणाई हो गया। उलाहना लानेवाली गोपियोंकी भी आँखें स्नेहसे डबडबा आयीं। इतनेमें गोपालने ताली देकर हँस दिया। बस, फिर क्या—

डारि सॉटि, मुसुकाय तबै गहि सुतकों कंठ लगायौ॥ अहोभाग्य! अहोभाग्य!! धन्य व्रज-वासियो! बाल-बिनोद-मोद मन मोह्यौ, भगति-प्रताप देखायौ। 'सूरदास' प्रभु जसुमितके सुख सिव बिरंचि बौरायौ॥

< x x x

एक दिन उस माखन-चोरपर बुरी बीती। ऊधमकी भी कोई हद होती है। छो, आज उस हठीछे गोपाछने सारा दही छुदका दिया, मथानीकी रस्सी तोड़ दी, छाछका मटका फोड़ डाछा और माखन भी सब ज्ठा कर दिया! यशोदा बेचारी कहाँतक गम खाय। इतनी सब शैतानी करके आप मैयाको बिराते हुए छम्बे भी हो गये। भागे तो बहुत, पर किसी तरह पकड़में आ गये। फिर क्या, बड़ी मार पड़ी। और ऊखछसे बाँध भी दिये गये। थप्पड़ोंसे गाछ छाछ हो गये, और कान भी उमेठे गये। बहुत रोये, बहुत चिछाये पर माताको नेक

भी दया न आयी। जो नित्य उलाहना देने आती थीं, वे ही गोपियाँ आज यशोदासे कह रही हैं—

> यशोदा, तेरो भलो हियो है माई! कमलनयन मालनके कारन बाँधे उत्तल लाई॥ जो संपदा देव-मुनि-दुरलभ, सपनेहु देइ न देखाई। याही ते त् गरब-भुलानी, घर बैठे निधि पाई॥ सुत काहूको रोवत देखति, दौरि लेति हिय लाई। अब अपने घरके लिरका पै इती कहा जड़ताई॥

इतनेमें कहीं से माखन-चोरके दाऊ आ पहुँचे। उन्हें देख गोपाल और भी हिलक-हिलककर रोने लगे। हलधरने स्नेहसे भैयाको गलेसे तो लगा लिया, पर माताके डरसे बन्धन न खोल सके। बलरामका गला भर आया, आँखें डबडबा आयीं, बोले—

में बरज्यो के बार कन्हेया, भली करी, दोउ हाथ बँघाये। माताके चरणोंपर गिरकर बलराम हा-हा करने लगे— स्थामहि छोड़ि, मोहि बह बाँधे।

मैया, मेरे भैयाको छोड़ दे। बदलेमें त्र मुझे बाँच ले। मेरे छोटे-से कन्हेंयाने तेरा कितना दूध-दही फैला दिया है, जो त्र उसे इतनी डाँट-दपट बता रही है ? आज तेरा हृदय, री मैया, कैसा हो गया! इस हृदय-दुलारे प्यारे गोपालको बाँधकर आज त्ने यह किया क्या है ? अरी, तुझे माखन तो प्यारा हुआ और यह ब्रजभरके प्राणोंका प्यारा, प्यारा न हुआ ? आज त् पगली तो नहीं हो गयी है, मैया ? छोड़ दे मेरे प्यारे गोपालको मैया!

बलरामका भी कितना ऊँचा वात्सल्य-प्रेम है! लोग तो यह कहते हैं कि उस दिन यमलार्जुन, जिनसे श्रीकृष्ण बाँधे गये थे, शाप-मुक्त होंकर आप ही गिर पड़े थे, पर मेरी समझमें तो यह आता है कि बलरामके प्रबलतम स्नेहने ही उन वृक्षोंको गिराकर कृष्णको बन्धन-विमुक्त किया था। वात्सल्य-प्रेम जो न करे सो थोड़ा।

सृ

कु

f

आज अक्रूर, वस्तुत: क्रूर, के साथ राम और कृष्ण मथुराको प्रयाण कर रहे हैं। जिसने कभी हरि-हलधरकी जोड़ी आँखोंकी ओट नहीं की, वह यशोदा आज उन्हें मथुराकी ओर जाते हुए देखेगी! माताकी छाती फट रही है, आँखोंके आगे अँधेरा-सा छा रहा है, गला भर-भर आता है। इस व्रजमें आज कोई ऐसा हित् है, जो मेरे बचोंको मेरे हियेके हीरोंको मथुरा जानेसे रोक रक्खे?

बरु ए गो-धन हरों कंस सब, मोहि बंदि है मेहा । इतनो ही सुख कमलनेन मो अँखियन आगे खेलो ॥ बासर बदन बिलोकति जीऊँ, निसि निज अंकम लाऊँ । तेहि बिछुरत जो जिऊँ करमबस तो हँसि काहि बुलाऊँ ॥

पर वहाँ ऐसा कोई भी हित् न निकला। राम-कृष्णने जानेकी तैयार कर दी। मातासे विदा लेने आये। वात्सल्य-नदीका बाँध टूट गया। दोनों प्यारे बच्चोंको यशोदाने छातीसे लिपटा लिया। बेचारी यह क्या जाने कि विदा करते समय क्या कहना होता है। माताकी ममता कैसी होती है, इसका पता चञ्चल कृष्णको आज ही चला। किसी तरह धीरज बाँधकर यशोदा रोती हुई बोली

मोहन, मेरी इतनी चित धरिये।
जननी दुखित जानिक कबहुँ, मथुरा-गमन नकरिये॥
यह अकूर कूर कृत रचिकें तुमिहं छेन है आयौ।
तिरछे भये करमकृत मेरे, बिधि यह ठाट बनायौ॥
बार-बार 'मैया' कहि मोसों माखन माँगतु जोन।
'सूर' ताहि छैबेकों आयौ, करिहै सूनी भौन॥

पर निटुर राम और कृष्ण अपनी मैयाको बेसुध और भवनको सूना करके मथुराको प्रयाण कर ही गये।

गये तो थे चार दिनकी कहकर, पर हो गये कई महीने! सुध भी न ली। कहाँ के वाबा, और कहाँकी मैया! कहाँ कौन कैसे है, कुछ याद भी न होगा। अब अपने सगे माता-पितासे भेंट हो गयी है न! मैं तो उस निर्मोही गोपालकी एक धाय थी। उसने तो मुझे मुला दिया, पर मैं उस अपने लालको कैसे भूलूँ १ यह पिथक उधर ही तो जा रहा है। इसके द्वारा क्यों न महारानी देवकीकी सेवामें कुछ सँदेशा भेज दूँ। शायद उन्हें कुछ दया आ जाय, हृदय पसीज उटे और मेरे दुलारे कृष्णको दस-पाँच दिनके लिये यहाँ भेज दें—

सँदेसी देवकीसों कहियो।

हों तो धाय तिहारे सुतकी, मया करत नित रहियो ॥
तुम तो टेंच जानित ही हैही, तऊ मोहि कहि आवे ।
प्रांतिह उठत तुम्हारे ठालिंह माखनरोटी भावे ॥
तेल उबटनो अरु तातो जल देखे ही भिज जाते ।
जोइ-जोइ मागत सोइ-सोइ देती, कम-कमकरि-करि-हाते॥
'सूर' पथिक! सुनि मोहि रैनि-दिन बड़ो रहतु जिय सोच।
मेरो अलक लड़ेतो लालन हैहै करत सँकोच॥

मैं तो तुम्हारे पुत्रकी एक तुच्छ धाय हूँ । इस नातेसे मुझपर, आशा है, तुम दया-भाव ही रक्खोगी । है तो ढिठाई, पर, विश्वास है, तुम क्षमा कर दोगी । कृष्ण तुम्हारा जाया हुआ ठड़का है । इससे उसका स्वभाव तो तुम जानती ही हो, तुमसे छिपा ही क्या है । पर उस गोपालका ठड़कपन मेरी गोदमें बीता है । इससे मैं भी कुछ- उसकी प्रकृति पहचानती हूँ । मेरे—क्षमा करना मुझे 'मेरे' इस शब्दपर—मेरे लालको माखन-रोटी बहुत भाती है । सबेरे उठते ही शब्दपर—मेरे लालको माखन-रोटी बहुत भाती है । सबेरे उठते ही

वह मुझसे मचल-मचलकर माखन-रोटी माँगा करता था । वहाँ वह संकोच करता होगा। इसलिये बिना माँगे ही मेरे कन्हैयाको तुम माखन-रोटी दे दिया करो। एक बात और है। उबटन, गरम जल और तेल-फुलेल देखते ही वह भाग जाता है। में तो उसे जो-जो वह माँगता, वही-वही देकर बड़े लाड़-प्यारसे पुचकार-पुचकारकर नहला दिया करती थी। सबसे बड़ी चिन्ता तो उसकी मुझे दिन-रात यह रहती है कि वह तुम्हारे यहाँ बात-बातमें संकोच करता होगा। मेरा गोपाल सचमुच बड़ा संकोची है।

बाँध

दुई

वा

दि

मा

लग

आ

तुम

क

अ

वा

पथिक ! इतना और तुम महारानी देवकीसे जाकर कह देना कि—

तुम रानी बसुदेव-गिरिहनी, हम अहीर बज-बासी।
पठै दें मेरो लाल लड़ैतो, वारौं ऐसी हासी॥
और, कृपाकर मेरे कन्हैयाके पास मेरी आसीस पहुँचा देना।
वह राजदरवारमें बैठा हो, और शायद तुम्हें तुरंत न मिल सके;
इससे कभी अवसर पाकर इतना तो उसे सुना ही देना—

किह्यो स्थाम सों समुझाय।
वह नातो निहं मानत मोहन, मनों तुम्हारी धाय॥
एक बार माखनके कार्जे राख्यो में अटकाय।
वाको बिलगु मानु मित मोहन, लागित मोहि बलाय॥
बारिह बार यहै लव लागी, कब लेहीं उर लाय।
'स्रदास'यह जननी को जिय राखो बदन दिखाय॥

कहाँतक धीरज बाँघे रहूँ । लोग कितना ही समझायें कुछ समझमें आता नहीं । इस हत्यारे माखनको देखकर छातीमें एक शूल-सा उठता है । इसी माखनके पीछे इन हाथोंने—जल न गये ये दुष्ट हाथ—मेरे मोहनको, मेरे दुलारे गोपाललालको ऊखलसे कसकर बाँध दिया था ! हाय ! उस दिनकी मेरे ठालकी वे आँसुओंसे भरी हुई ठाल-लाल आँखें आज भी इस अभागिनीकी अन्धी आँखोंमें कसक रही हैं । कह देना, पथिक, कि, भैया ! भूल जाओ अब उस दिनकी बात और अपनी उस धायको अब भी एक बार अपना मुख-चन्द्र दिखाकर माफ कर आओ । हाय ! अब उसे कौन वहाँ बिना माँगे माखन-रोटी देता होगा । कौन मेरे प्यारे कृष्णको अब वहाँ हृदयसे लगा-लगाकर प्यार करता होगा ! मुझ-जैसी माताके होते हुए भी आज उन बच्चोंको परदेशमें कितना अधिक कष्ट होता होगा । पथिक ! तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, राम और कृष्णको इतना तो कृपाकर सुना देना—

कहियो पथिक जाय, घर आवहु रामकृष्ण दोउ भैया। 'सूरदास' कत होत दुखारी, जिनकी मो-सी मैया॥

× × × ×

उथरसे भी एक पथिक नन्दगाँवकी ओर जा रहा था। सो राम-कृष्णने उसके द्वारा नन्दबाबा और यशोदा मैयाको अपनी ओरसे यह कहला भेजा कि घबरानेकी कोई बात नहीं, हम दोनों भाई अवस्य आकर आपके श्रीचरणोंका दर्शन करेंगे। सूरकी ही करुणामयी बाणीमें उस सँदेसेको सुनिये—

पथिक, सँदेसो किह्यो जाय।
आवेंगे हम दोनों भेया, मैया जिन अकुलाय॥
याको बिलग बहुत हम मान्यो, जो किह पठयो 'धाय'।
कहुँलों कीर्ति मानिये तुम्हरी, बड़ो कियो पय प्याय॥
किह्यो जाय नन्दबाबा सों, अरु गिह पकरो पाय।
दोऊ दुस्ती होन निहं पायें, धूमिर धौरी गाय॥
जद्यपि मथुरा बिभव बहुत है, तुम बिनु कछु न सुहाय।
'सूरदास' व्रज-बासी होगिन भेंटत हृदय जुड़ाय॥

कहना कि मैया, माता भी कहीं 'धाय' कही जाती है ? यह तुमने कैसी अनुचित बात कहला भेजी है । इसका हमें सचमुच बड़ा बुरा लगा है । जिसने अपना दूध पिला-पिलाकर मुझे इतना बड़ा कर दिया, उस माताकी महिमा मैं कैसे कह सकता हूँ ? उस यशोदा मैयाकी पित्र स्मृति मैं कैसे भुला सकता हूँ ? सच्ची माता तो मेरी, मैया, तुम्हीं हो । अपनेको 'धाय' कहकर क्यों मुझे पाप-भागी बना रही हो ? मुझ-जैसा अभागा आज कौन होगा, जिसने अपने बाबा और मैयाकी कुछ भी सेवा न कर पायी ? हा !

मुझे

मन

सँग

गो

स

अ

य

जा दिनतें हम तुमतें विछुरे, काहु न कह्यों 'कन्हैया'। कबहूँ प्रात न कियों कलेवा, साँझ न पीन्ही वैया॥

× × × ×

आज उद्भव वजसे छौटकर आये हैं। श्रीकृष्णके आगे आपने तबके नहीं अवके वजका सजीव चित्र खींचकर रख दिया। नन्द-नन्दन अपने बचपनका घर देखनेको अधीर हो उठे। उद्भवने भी बूँढ़े बाबा और पगछी मैयाको एक बार देख आनेका आग्रह किया। नन्द और यशोदाकी दशा क्या कहूँ, यदुराज ! कहना चाहूँ तो कह भी नहीं सकता—

नन्द-जसोदा मारग जोवत नित उठि साँझ सबारे। चहुँ दिसि 'कान्ह-कान्ह' करि टेरत अँसुवन बहत पनारे॥

बाबा और मैयाकी यह दशा सुनते ही श्रीकृष्ण 'मैया, मैया' की रट लगाकर रोने लगे। मथुराधीश आज 'कन्हैया' बन जानेको व्याकुल हो उठे। माताकी वात्सल्य-रस-धारामें कलोल करनेकी उत्कण्ण पल-पलपर बढ़ने लगी। उद्धवसे अधीर हो कहने लगे— ऊधो, मोहि ब्रज बिसरत नाहीं।

ī

Ţ

वृन्दाबन गोकुछ तन आवत सघन तृननकी छाहीं।।
प्रात-समय साता जसुमित अरु नंद देखि सुख पावत।
माखन-रोटी-दही सजायों अति हित साथ खवावत।।
मित्र उद्भव ! यशोदा मैयाकी वह अनन्त स्तेहमयी गोद क्या
मुझे अव कभी बैठनेको मिलेगी ? कहाँ गये वे दिन, जब मैं मचलमचलकर अपनी मैयासे माखन माँगा करता था। सखा, आज मेरा
मन व्रजकी ओर उड़-सा रहा है। ऐं! मुझे क्या हो गया है, मित्र!
सँभालो, मुझे सँभालो। बाबा, मुझे वहीं बुला लो। मैया, मुझे अपनी
गोदमें बिठा ले। नेक-सा माखन और दे, मेरी मैया! हा!

जा दिनतें हम तुमतें बिछुरे, काहु न कह्यों 'कन्हैया'।

× × × × ×

आज सूर्य-प्रहण है पुण्य-क्षेत्र कुरुक्षेत्रपर इधरसे सब यादवों-समेत बलराम और श्रीकृष्ण और उधरसे गोप-गोपियोंसहित नन्दबाबा आये हैं। कैसा मणि-काञ्चन-योग अनायास प्राप्त हुआ है! नन्द-यशोदाके सुख-सिन्धुकी थाह आज कौन ला सकता है। धन्य यह दिवस!

उमग्यो नेह-समुद्र दसहुँ दिसि, परिमिति कही न जाय।

'सूरदास' यह सुख सो जाने, जाके हृदय समाय॥

कृष्ण-वल्रामने बावा और मैयाका चरण-स्पर्श किया। पराली

यशोदासे आसीस भी न देते बनी। स्नेहाधिक्यसे मूर्च्छित हो मैया

गिर पड़ी। बलिहारी!

तेरी यह जीवन-मूरि, मिल्हि किन माई! महाराज जदुनाथ कहावत, तेरो तौ वहि कुँवर कन्हाई॥ मैयाके गलेसे लिपटकर कुँवर कन्हाई भी रोने लगे। मेरी मैया, त्ने मुझे पहचाना नहीं क्या ? अरी, मैं तेरा वही लाल हूँ। तू मुझे, मैया, ब्रजसे माखन-मिश्री लायी है ? लायी तो होगी, पर खिझा-खिझाकर देगी। मैया, तू तो बोलती भी नहीं—

कि

ही

प्रत

का

मध् हो

अ

अब हँसि भेंटहु, किह मोहि निज सुत, 'बाल तिहारों हों' नंद-दुहाई। उस समयका वह मिलन-द्दश्य जिस किसीने देखा होगा, उसके भाग्यका क्या कहना—

रोम पुलकि, गदगद सब तेहि छिन,
जल-धारा नैनिन बरसाई।
प्रेम-मूर्ति त्रज-त्रासी आनन्द-िवहल हो कहने लगे—
हम तो इतने ही सुख पायो।
सुंदर स्याम कमल-दल-लोचन बहुरि सुद्रस देखायो॥
कहा भयो जो लोग कहत हैं, कान्ह द्वारका लायो।
महाराज हैं मात-पितिह मिलि तऊ न वज विसरायो॥
×

एक बार फिर यह दोहराना पड़ेगा कि वात्सल्य-स्नेहका सूर-जैसा भावुक और सच्चा चित्रकार न हुआ है, न होगा । सूरका वात्सल्य-वर्णन पढ़कर, मैं तो दावेके साथ कहता हूँ कि अत्यन्त नीरस हृदयमें भी स्नेह और करुणरसकी हिलोरें आन्दोलित होने लगेंगी। धन्य, सूर, धन्य! वास्तवमें 'तत्त्व तत्त्व सूरा कही।' संगीताचार्य तानसेनकी इस उक्तिमें तिनक भी अत्युक्ति नहीं है——

कियों सूर को सर लग्यो, कियों सूरकी पीर। कियों सूर को पद लग्यो, तन-मन धुनत सरीर॥

# वात्सल्य और तुलसीदास

सूरकी तरह तुल्सीने भी वात्सल्य-रसका अलैकिक आखादन किया और कराया है। सूरके बाद इस महारसके वर्णन करनेमें तुल्सीका ही स्थान आता है। कहीं-कहीं तो ये दोनों महात्मा इस क्षेत्रमें समकक्ष प्रतीत होते हैं। जो हो, तुल्सीका भी वात्सल्य-वर्णन बहुत उच्च, मनोमुग्ध-कारी तथा हृदयहारी हुआ है।

निम्नलिखित सुमधुर पद्य पढ़ या सुनकर किस सहृदयके हग-मधुप श्रीरामललाका रूप-मकरन्द पान करनेके लिये लालायित न हो जायँगे—

पग नृपुर औ पहुँची कर-कंजिन, मंजु बनी मिन-माल हिये।
नवनीत कलेवर पीत झँगा झलकें, पुलकें नृप गोद लिये॥
अरबिंद-सो आनन, रूप मरंद अनंदित लोचन भूंग पिये।
मनमें न बस्यो अस बालक जो 'तुलसी' जगमें फल कौन जिये॥
वर दंतकी पंगित कुंद-कली, अधराधर-पहन खोलनकी।
चपला चमके घन बीच, जगै छिब मोतिन माल अमोलनकी॥
घुँघरारि लटें लटकें मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलनकी।
नेवलाविर प्रान करें 'तुलसी' बिल जाउँ, लला! इन बोलनकी॥

भक्तोंके मनोमन्दिरमें बसनेवाले इसी बाल-रूपका ध्यान भागवत-भूषण काकमुशुण्डि अहोरात्र किया करते हैं। विहगश्रेष्ठ गरुड़के आगे आपने अपने इष्टदेवकी महिमा एक बार इस प्रकार गायी थी—

इष्टदेव मम बालक रामा। सोभा बपुष कोटिसत कामा॥ पीत झीनि झिंगुली तन सोही। किलकनि चितवनि भावति मोही॥ रूप-रासि नृप-अजिर-बिहारी। नाचिहं निज प्रतिबिंब निहारी॥ लिरकाई जहँ-जहँ फिरहिं, तहँ-तहँ संग उड़ाउँ। जूउनि परइ अजिर महँ, सोइ उठाइ करि खाउँ॥ ऐसे शिशुकी जूठन उठा-उठाकर खानेको किसका मन न ललचायगा। ललचाया करे, पर मिलेगा तो वह भुशुण्डि-जैसे किसी विरले ही भाग्यवान्को।

महारानी कौशल्या अपने छोटे-छोटे चारों बच्चोंको दुलार-पार कर रही हैं। कहती हैं—कन्न मेरे लाल बड़े होंगे। कन्न मैं इन्हें बालकोंके अनुरूप आभूषण और वस्न पहनाकर इनका शृंगार करूँगी? कन्न, मेरे भैया! इस अँगनामें तुम सन्न ठुमक-ठुमककर दौड़ते फिरोगे? कन्न बोलने लगोगे, लाल! और मुझे तुतला-तुतलाकर 'माँ' कन्न कहोंगे? वह सोनेकी घड़ी कन्न आयगी, जन्न मेरी ये अमिलाषाएँ पूरी होंगी—

हैहैं।, लाल, कबिंह बड़े, बिल मैया।
राम-लखन भावते भरत-रिपुद्वन चारु चारयो भैया॥
बाल-बिभूषन-बसन मनोहर अंगनि बिरचि बनेहों।
सोभा निरिख, निछाविर किर, उर लाइ वारने जैहें।॥
छगन-मगन अँगना खेलिहों मिलि, दुमुक-दुमुक कब धैहों ?
कलबल बचन तोतरे मंजुल किह 'माँ' मोहि बुलैहों॥

कौशल्याकी मनोरथ-बेळि फूलने-फलने लगी। चारों राजकुमार सरयू-तीरपर खेलने-कूदने जाने लगे। कभी छोटी-छोटी धनुहियाँ लेकर लक्ष्य-वेध करते, कभी चौगान खेलते और कभी जल-क्रीड़ा किया करते। धन्य वह बाल-लीला!

बिहरत अवध-बीधिन्ह राम। संग अनुज अनेक सिसु, नवनील नीरद स्याम॥ तरुन अरुन सरोज पद बनी कनकमय पद-त्रान। पीतपट, कटित्न बर, कर ललित लघु धनु-बान॥ लोचनिन को लहत फल छिब निरिष्त पुर-नर-नारि। बसत 'तुलसीदास'-उर अवधेसके सुत चारि॥ ऐसे हृदय-हारी बालक यदि मनमें न बसे, तो— नर ते खर-सूकर-स्वान-समान, कहो, जगमें फल कौन जिये? कैसे बालक ? सुनिये, ऐसे—

पद-पंकज मंजु बनी पनहीं, धनुहीं कर-पंकज बान लिये। लिरेका सँग खेलत-डोलत हैं सरजू-तट चौहट हाट हिये॥ 'तुलिशे'अस बालक सों निह नेह, कहा जप-जोग-समाधि किये। नर ते खर-सूकर-स्वान-समान, कही, जगमें फल कीन जिये॥

× × × ×

माताका जरा स्नेह-म्लावित हृदय तो देखिये। राम अब शिशु या बालक नहीं हैं। युवावस्थामें प्रवेश कर चुके हैं। किन्तु माताके ममत्वपूर्ण नेत्रोंमें तो वह अब भी वही बालक हैं। वह यद्यपि भूख-प्यास साध सकते हैं, तथापि माताके स्नेह-भाव-भरित सरल हृदयमें खेलते हुए रामको प्रातःकाल ही कुछ कलेवा कर लेना चाहिये—

तात, जाउ, बिल, बेगि नहाहू। जो मन भाव, मधुर कछु खाहू॥ पितु-समीप तब जायहु, भैया। भइ बिह बार जाइ बिल मैया॥

विधाताकी वामगति कौशल्याके वात्सल्यको सहन न कर सकी। जिन रामको आज यौवराज्य दिया जा रहा था, वह मातासे अब वन-गमनकी आज्ञा लेने आये हैं! क्यासे क्या हो गया!

लिखत सुधाकर गा लिखि राहू!

प्रिय पुत्रका यह विनीत वचन सुनकर कि—

बरष चारि-दस बिपिन बिस, करि पितु-बचन प्रवान।
आय पाय पुनि देखिहउँ, मन जिन करिस मलान॥

कौशल्याकी जो दशा हुई उसे गोसाईजीके ही हृदयस्पर्शी

शब्दोंमें सुनिये—

बचन बिनीत मथुर रघुबरके। सर सम लगे, मातु-उर करके॥ सहिमस्खिसुनि सीतलबानी। जिमि जवास परे पावस-पानी॥ कहि न जाइकछुहृदय-बिषाटू। मनहु मृगी सुनि केहरि-नादू॥ नयन सजल, तन थर-थर काँपी। माँजहि खाइ सीन जनु मापी॥

तो

भी

q

ह

पुत्र-वियोगके असहा अवसरपर सूरने यशोदा और तुल्रसीने कौशल्याके मनोगत भावोंको, प्रायः एक ही मर्मस्पर्शिनी वाणीद्वारा प्रकट करनेका सफल प्रयास किया है। सुनिये प्यारे राम! बिना तुम्हारे इस सूने घरमें, कहो, मैं कैसे रहूँगी? अब किसे तो वार-बार छातीसे लगाऊँगी और किसे गोदमें बिठाकर 'लाल' कहूँगी। जिस आँगनमें, मेरे वत्स! तुमने अपने सखाओंके साथ बाल-क्रीड़ा की, उसे देखकर और तुम्हारी बाल-क्रीड़ाका स्मरण कर, तुम्हीं बताओ, ये पापी प्राण इस शरीरमें कैसे रहेंगे? जिन कानोंसे तुम्हारी मीठी-मीठी बातें सुनकर फूली न समाती थी, उन्हीं कानोंसे आज यह सुन रही हूँ कि 'माता! में चौदह वर्षको बनवास करने जा रहा हूँ।' मुझसे भी वड़ी क्या कोई और अभागिनी होगी? भैया, तुम्हारे मुख-कमलको बिना देखे जिस जीवनका एक क्षण एक युगके समान कटता है, अब उसीको तुझे तुम्हारे वियोगमें, हा! वर्षों रखना पड़ेगा! बलिहारी, मेरी इस प्रीतिपर!

राम, हों कीन जतन घर रहिहों ? बार-बार भरि अंक गोद छै 'छछन' कीन सों कहिहों ॥ इहि आँगन बिहरत, मेरे बारे! तुम जो संग सिसु छीन्हें । कैसे प्रान रहत सुमिरत सुत बहु बिनोद तुम कीन्हें ॥ जिन्ह स्रवननि कछ बचन तिहारे, सुनि-सुनि हों अनुरागी । तिन्ह स्रवननि वन-गवन सुनति हों, मोतं कीन अभागी ॥ जुग-सम निमिष जाहिं रघुनंदन, वदन-कमछ बिनु देखे । जी तनु रहे बरष बीते, बिछ, कहा प्रीति इहि छेखे ॥

#### वात्सल्य और तुलसीदास

२७३

कुछ भी हो, होनहार होकर ही रही । अर्थात्— सजि बन-साज समाज सब, बनिता बंधु समेत । बंदि बिप्र-गुर-चरन प्रभु, चले किर सबहिं अचेत॥

x x x x

और, महाराज दशरथका वात्सल्य-स्नेह ? क्या कहना, वह तो संसारमें अनुपम है, अद्वितीय है । वास्तवमें——

जियन-मरन-फल दसस्थ पावा।

जो प्राण-प्रिय राम किसी दिन अपने धूलि-धूसरित अङ्गोंसे दशरथकी गोद मैळी करते थे, उन्हींका यह सन्देश लेकर आज मन्त्री सुमन्त्र अयोध्याको लौटा है—

करिब पाय परि बिनय बहोरी। तात, करिय जिन चिन्ता मोरी॥ बन-मग मंगल कुसल हमारे। कृपा अनुप्रह पुन्य तुम्हारे॥

जिन कानोंसे महाराज दशरथने कभी अपने प्यारे रमैयाके मीठे तोतले वचन सुने थे, उन्हीं कानोंसे उन्हें आज यह सुनना पड़ रहा है कि—

होत प्रात बट-छीर मँगावा। जटा-मुकुट निज सीस बनावा॥ सो, दशरथने प्रीतिकी परम मर्यादाकी रक्षा अपने प्राण-त्यांगसे ही की। उन्हें यह अनुभव हो गया कि यदि पुत्रविरहकी अवितक रन पापी प्राणोंको रखता हूँ, तो अवश्यमेव जगतीतलसे प्रीतिका नाम उठ जायगा और पवित्र वात्सल्य कलंकित हो जायगा—

ऐसे सुतके बिरह, अविध लों, जो राखों तन प्रान। तो मिटि जाय प्रीतिकी परिमिति, अजस सुनौं निज कान। अतएव, मेरे पुनीत प्रेमकी प्रामाणिकता मेरे एक प्राणत्यागसे ही सिद्ध होगी। आपने किया भी वही। छटपटाते हुए, करवट बदलकर, बोले-

प्रे॰ यो॰ ९८<del>०.</del> Gurukul Kangri Collection, Haridwar

सो तनु राखि करब में काहा। जेहि न प्रेम-पनु सोर निबाहा॥ हा रघुनंदन प्रान-पिरीते। तुम्ह बिनु जियत बहुत दिन बीते॥ बस, जो होना था वह होकर रहा। धन्य!

जिय**न-मरन-फल दसरथ पावा।** कैसा फल ? ऐसा कि——

जियत राम-बिधु-बद्दन निहारा । राम-बिरह करि मरन सँवारा ॥ तथैव---

ग

जीवन-मरन सुनाम, जैसे दसरथरायको। जियत खिळाये राम, राम-बिरह तनु परिहरेउ॥ सूरदास भी कह गये हैं—

प्रगट प्रीति दसरथ प्रतिपाली प्रीतमके बनबास । धन्य, दशरथ ! धन्य है तुम्हारे वात्सल्य-स्नेहको !

× × × ×

प्रिय पुत्रकी बाल-स्मृतिने आज कौशल्याको उन्मादिनी बना दिया है। एकके बाद एक स्मरण उनके हृदय-सागरमें तरङ्गकी भाँति उठ रहा है। कभी अपने प्यारे रमैयाकी छोटी-सी धनुहियाँ उठाकर छातीसे लगा लेती हैं, तो कभी अपने कुँतरकी प्यारी पनहियाँ आँखोंसे लगाती हैं! कभी बड़े सबेरे खाली पलंगके पास जाकर, पहलेकी तरह, प्यारसे कहती हैं—'भैया, उठो तुम्हारी माता तुम्हारे मुख-चन्द्रपर न्योछात्रर हो रही हैं। देखो, कन्नसे तुम्हारे साथ खेलनेको तुम्हारे छोटे भाई और सखा द्वारपर खड़े हैं। ओर, कभी आप-ही-आप यह कहने लगती हैं कि—'भैया, खेलते-खेलते तुम्हें कितनी देर हो गयी है! अन पिताके पास जाओ, और अपने छोटे भाइयोंको खुलाकर जो अच्छा लगे सो सन्न साथ बैठकर कलेवा कर लो। कैसे हृदयदावक करण स्मरण हैं!

जननी निरखित बान-धनुहियाँ।

बार-बार उर नैनिन लावित प्रभुज्की लिलत पनिहयाँ॥
कबहुँ प्रथम ज्यों जाइ जगावित, किह प्रिय बचन सबारे।
'उठहु तात, बिल मातु बदनपर, अनुज-सखा सब द्वारे॥'
कबहुँ कहिति यों, 'बड़ी बार भइ, जाहु भूप पहँ भैया!
इंधु बोलि जेंइय जो भावै, गई निछावर मैया॥'

एक दिन, चित्रकूटकी ओर जाता हुआ एक पथिक मिछ गया। बड़े स्नेहसे उसे पास बुलाकर महारानी कौशल्या कहने लगीं कि मेरे प्यारे रामसे और नहीं तो इतना तो कह ही देना कि—

राघव, एक बार फिरि आवौ ! ए बर बाजि बिलोकि आपने बहुरो बनिह सिधावौ ॥ यहाँ सूर और तुलसीका भाव-साम्य देखिये । सूरका एक पद है—

अधो, इतनी कहियो जाय।

भित कुसगात भई हैं तुम बिनु बहुत दुखारी गाय॥ जलसमूह बरसत अँखियनतें, हूँकित लीने नावँ। जहाँ-जहाँ गो-दोहन कीनो, हूँइति सोइ-सोइ ठावँ॥

सूरने गायोंकी पर्यायोक्तिद्वारा वात्सल्य-रितको प्रकट किया है, तो तुल्सी भी वहीं स्वाभाविक स्नेह, घोड़ोंका स्मरण कराकर, व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ भी वहीं बात है—

जे पय प्याइ पोखि कर-पंकज बार-बार चुचुकारे।
क्यों जीविह मेरे राम लाइले! ते अब निपट बिसारे॥
इन दोनों महाकिवियोंके वर्णनोंमें, यहाँ, कैसा सुन्दर भावसाटस्य हुआ है! एक और भाव-साम्य देखिये। सूरको दो मर्मभेदिनी पंक्तियाँ हैं—

प्रात समय उठि माखन-रोटी को बिनु माँगे देहैं ? को मेरे बालक कुँवर कान्ह को छन-छन आगो छेहैं ? अब, तुलसीकी करुणामयी पंक्तियोंका इनसे मिलान करें— को अब प्रात कलेऊ माँगत रूठि चलेगो, माई। स्यामतामरस नैन स्रवत जल काहि लेउँ उर लाई॥

बार

विज

भी

पर

वैर

वी

वि

अ

ਰ

f

q

कौशल्या आदि माताओंकी वात्सल्य-रितका एक सुन्दर दृश्य और देखते चलें। आज वनवासकी वह लम्बी अविध समाप्त हुई है। लंकेश्वर-विजेता राघवोत्तम राम, वीर-श्रेष्ठ लक्ष्मण और मिथिलेश-निद्नी सीताका अयोध्यामें ग्रुभागमन हुआ है। स्नेहोत्किण्ठिता माताओंकी मिलन-अधीरताका गोसाई जीने जो चारु चित्रण किया है, वह कैसा खाभाविक और अनुपमेय हुआ है—

कौसल्यादि मातु सब धाईं। निरिष्त बच्छ जनु धेनु छवाईं॥ जनु धेनु बालक बच्छ तिज गृहः, चरन बन परबस गईं। दिन-अन्त पुर-रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भईं॥

गाय अभी हाछहीमें विआनी है । बछड़ेपर उसकी कितनी ममता है इसे कौन कह सकता है । बेचारी उसे एक क्षणको भी नहीं छोड़ना चाहती, पर उसका माछिक उसे घरसे जबरदस्ती वनमें चरनेको हाँक देता है । परवश चछी जाती है । पर मनको बछड़ेके ही पास छोड़ देती है । ज्यों ही साँझ हुई कि गाँवकी ओर हूँकती हुई दौड़ी । थनोंसे दूध चू रहा है । प्यारे बछड़ेको चूमनेचाटनेको अधीर हो रही है । सामने काँटे हैं या कुआँ है, वह कुछ नहीं देखती । उसकी आँखोंमें तो उसका प्यारा वत्स ही समाया हुआ है । कैसा खाभाविक भाव-चित्रण है !

दिन-अन्त पुर-रूख स्रवत थन हुंकार करि धावत भईं॥ माताओंने सोनेके थालोंसे लालोंकी आरती उतारीं।कौशल्याकी विचित्र दशा थी। बार-बार रणधीर रामकी बलैया लेती थीं।और, बार-बार सोचती थीं कि—मेरे इन अति सुकुमार कुमारोंने ब्रह्माण्ड-, विजयी रात्रण और उसके उद्भट पराक्रमी योद्धाओंको लंकाकी उस भीषण रणस्थलीपर कैसे मारा होगा।

हृदय विचारित बारिहं बारा । कवन भाँति छंका पित मारा ॥ अति सुकुमार जुगल मेरे बारे । निसिचर सुभट महाबल भारे॥

छड़का कितना ही वड़ा, कितना ही बछी और कितना ही पराक्रमी क्यों न हो जाय, पर माताकी वात्सल्यमयी दृष्टिमें तो वह वैसा ही छोटा-सा बालक बना रहेगा। उसके सुकुमार लालने कैसा वीर्य और पराक्रम लंकाके विकट रणाङ्गणपर दिखाया है इसका उसे विधाता भी विश्वास नहीं करा सकता। वात्सल्य-स्नेह अतुलनीय और अकथनीय है।

x x x

केवल राम-वात्सल्यका ही गोसाई जीने चारु चित्रण नहीं किया, उन्होंने नन्द-नन्दन कृष्णचन्द्रकी भी बाल-लीलाका सुधा-रस हमें पिलाया है। उनकी 'कृष्ण-गीतावली' के वात्सल्य-प्रेमपूरित पदोंको पढ़कर किसे सूरकी विमल वाणीका मधुर रसाखादन न मिल जाता होगा।

गोपियाँ नन्द-रानी यशोदाको बालकृष्णकी माखन-चोरीका उपालम्भ देने आयी हैं। पर जब चोरी की ही नहीं तब मैया मेरा क्या करेगी ? कन्हैयाकी तनिक तोतली बातें तो सुनें—

मोकों झुठेहु दोष लगावें॥

मैया, इन्हें बानि परगृह की, नाना जुगृति बनावें॥

मैया, ये सब झुठा ही दोष लगा रही हैं। तू ही बता, मला, मैं

माखन चुराऊँगा ? इन सबको दूसरोंके घर जाकर उलाहना देनेकी

प्रेम-योग

कुछ आदत-सी पड़ गयी है। अनेक युक्तियाँ बना-बनाकर, मैया! रे तेरे आगे मेरी चोरी सिद्ध कर रही हैं। मैं इनके मोहल्लेमें खेलनेतकतो जाता नहीं फिर भी इनसे नहीं बचने पाता । खयं अपने हाथसे मट्कियाँ फोड़-फोड़कर और दूधमें हाथ बोर-बोरकर ये उलाहना देने आयी हैं। आप ही तो अपने लड़कोंको रुला देती हैं और नाम मेरा लगाती हैं! किसी भी बहानेसे, मैया, इन्हें मेरे यहाँ आना चाहिये। करती तो आप हैं और मढ़ देती हैं मेरे मत्थे! इनसे बातोंमें भला कौन जीत सकता है ? ये गोपियाँ एक बार ब्रह्माको भी अपनी वचन-चातुरीसे हरा देंगी। अच्छा दाऊसे तू पूछ ले कि मेरा कैसा खभाव है। अरी, मैं ऊधमी होता, तो भला, दाऊ मुझै अपने साथ खिलाते? जो लड़के किसीके साथ कोई अन्याय करते हैं, वे मुझे खुद अच्छे नहीं लगते। उनके साथ मैं भूलकर भी नहीं खेळता । सो, मैया ! ये सब बिल्कुल झूठ कहती हैं । मैंने कभी इनका माखन नहीं चुराया-

इनके लिये खेलिबो छाड़यों, तऊ न उबरन पार्वे ।
भाजन फोरि, बोरि कर गोरस देन उरहनो आवें ॥
कबहूँ बाल रोवाइ, पानि गहि, मिस करि उठि-उठि धार्वे ।
करें आपु, सिर धरें आनके, बचन बिरंचि हरावें ॥
मेरी टेव वृक्षि हलधरकों, संतत संग खिलावें ।
जे अन्याय करें काहू को, ते सिसु मोहि न भावें ॥
सुनि-सुनि बचन- चातुरी खालिनि हँसि-हँसि बदन दुरावें ।
बाल-गोपाल-केलि-कलकीरित 'तुलसिदास' मुनि गार्वे ॥



### सख्य

परमात्माके प्रति सखा-भावका भी प्रेम धन्य है। सख्य-रसमें शान्त और दास्य दोनों रसोंका समावेश हो जाता है। भक्तके अन्तस्तलमें भगवान् के असीम गौरव और उनकी अनन्त कृपाका जो भाव उदित होता है वह शान्त रसको प्रकट करता है और जो सेवाकी भावना उसके हृदयतलमें उद्वेलित होती है उससे दास्य-रस व्यक्त होता है। और, विश्वासका तो सख्यमें प्राधान्य है ही। सख्यका पर्याय हृदयैक्य है। सखा, सखासे कोई भेद छिपा नहीं रखता। एक दूसरेसे परदा नहीं रखता। जिसको तन-मन और सर्वस्व सौंप दिया, जिसे अपने हृदयमें वसा लिया, उससे फिर किस बातका परदा रक्खा जाय ? कहा भी है—

जेहि 'रहीम' तन मन दियौ, कियौ हिये बिच भौन। तासों सुख-दुख कहनकी रही बात अब कौन?

सहृदय सखासे अपने दोष और पाप कह देनेसे जी हलका हो जाता है। पर दिलकी सफ़ाई वहीं देनी चाहिये, जहाँ कोई दुविधा न हो। जबतक भेद-बुद्धि है, तबतक विश्वास कहाँ, और जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ सुख-शान्ति कहाँ शिवास सख्य-भावमें विश्वास या अभिन्नत्व ही मुख्य है। भगवान् भी अपने अभिन्न मित्रसे कोई भेद छिपा नहीं रखते। मित्रके आगे आप गूढ़से भी गूढ़ रहस्य खोलकर रख देते हैं। मित्रवर अर्जुनसे भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्॥ हे पार्थ ! यह वही प्राचीनतम योग मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो । यही योगशास्त्रका उत्तम रहस्य है । कैसा ही गोपनीय रहस्य हो, अभिन्नहृदय सखाको तो वह बताना ही पड़ेगा। भला, उससे कोई बात छिपी रह सकेगी ?

व

आज़ हों एक-एक किर टरिहों। के हमहीं, के तुमहीं, माधव ! अपुन भरोसे लिखें॥ हों तो पतित सात पीढ़िन को, पतिते हें निस्तरिहों। अब हों उघरि नचन चाहत हों, तुम्हें बिरद बिनु करिहों॥

सूरदासजी पहलेसे जरा चिढ़े हुए थे ? एक दिन बेचारे उस अन्घेकी आँखोंमें घूल डालकर आप चम्पत हो गये थे न! इसीको तो बहादुरी और मर्दानगी कहते हैं। सूरने खूब सुनायी थी। उस दिन कहा था—

बाँह छुड़ाये जात हो, निबल जानिके मोहि। हिरदे तें जब जाहुगे, मरद बदौंगो तोहि॥ भक्तवर प्रेम-चक्षु बिल्यमंगलने भी इन वीर-शिरोमणि कृष्ण महाराज-को ठीक ऐसी ही चुनौती दी थी। उस गरीबको भी आपने अपने स्वभाव-सिद्ध कौशलसे एक दिन धोखा दिया था। भक्त कहता है—

> इस्तमुरिक्षप्य निर्यासि बलात् कृष्ण किमद्भुतम् ? हृदयाद् यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते॥

हे कृष्ण ! इसमें आश्चर्य ही क्या है, जो तुम बलपूर्वक हाथ छुड़ा-कर मुझसे परे चले गये । हाँ, यदि मेरे हृदयसे निकल जाओ, तो मैं तुम्हारी वीरता जानूँ । सुकवि देव भी समर्थन कर रहे हैं—

या तनतें बिछुरे तो कहा, मनतें अनतें ज बसो तब जानों।
पर उनमें हृदयसे भाग जानेकी सामर्थ्य कहाँ है। प्रेमियोंके हृदयभवनसे प्यारे कृष्णका निकल जाना कोई खेल नहीं है। दिल कोई माम्ली
कैदखाना तो है नहीं। प्रियतमको बाँध ले आनेके लिये तो प्रेमका एक
कचा धागा ही काफी होता है।

× × × ×

गोपाल कृष्ण एक दिन गोप-कुमारोंके साथ यमुनाके तटपर गेंद खेल रहे थे। खेलते-खेलते कृष्ण हार गये और श्रीदामा नामका एक बालसखा जीत गया। लो, हारते ही नन्दनन्दनको रिस आ गयी, और यमुनामें उसकी गेंद फेंककर उसे गालियाँ बकने लगे। कुल भी हो जाय, में इसे हार तो न दूँगा। हें! एक मामूली ग्वालेका लड़का मुझसे हार लेगा! पर श्रीदामा यों माननेवाला न था। पकड़ लिया कन्हैयाका फेंटा और बोला—भैया हो! अब भाग न पाओगे। लाओ मेरी गेंद। मैं तो अपनी वही गेंद लूँगा, और तुम्हें देनी पड़ेगी। क्या हुआ जो तुम एक जागीरदारके लड़के हो। तुम अपने घरके राजा हो, तो हम भी अपने घरके राजा हैं। तुम्हारी छायामें तो हम कुल बसते नहीं। क्या इसीसे

बड़ा अधिकार जता रहे हो कि तुम्हारे घरमें हमारे यहाँसे कुछ अधिक गायें हैं ? बड़े बने फिरते हो कहींके राजकुमार ! खबरदार, जो यहाँसे बिना गेंद और हार दिये आगे बढ़ें। आँखें दिखाते हैं, वाह ! हाँ, सच तो कहते हैं, खेळमें कौन किसका खामी और कौन किसका सेवक ?

खेलतमें को काकौ गुसैयाँ ?

तुम हारे हिर, हम जीते तो बरबस ही कत करत रिसैयाँ॥ जाति-पाँति कछु हमते नाहीं, ना हम बसत तुम्हारी छैयाँ। अति अधिकार जनावत यातें, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैयाँ॥

श्रीदामा गिह फेंट कहाी, हम तुम इक जोटा। कहा भयी, जो नंद बड़े तुम तिनके ढोटा॥ खेलतमें कहा छोट बड़, हमहुँ महरके पूत। गेंद दिये ही पै बनै, छाड़ि देहु मद धूत॥

मुझे तुम कोई और सखा तो समझ न लेना, मैं श्रीदामा हूँ, श्रीदामा! समझे ! मुझसे तुम पार न पाओगे। गेंद-की-गेंद फेंक दी और ऊपरसे आप गरम पड़ते हैं! बातों-बातों झगड़ा बहुत बढ़ गया। कृष्णने श्रीदामाको एकके बदले दो गेंदेंतक देनी चाहीं, पर वह न माना। अपनी ही गेंद लेनेपर अड़ गया। आखिर यह हुआ कि—

रिस करि छीनी फेंट छुड़ाई। सखा सबै देखत हैं ठाढ़े, आपुन चढ़े कदँबपर धाई॥ तारी दै-दै हँसत सबै मिलि, स्याम गये तुम भाजि डराई। रोवत चल्यो श्रीदामा घरकों, जसुमित आगे कहिहों जाई॥

यह बुरी बीती। मैयासे इस दुष्टने अब की शिकायत! श्रीदामा! मैया श्रीदामा! छैट आओ, मैं तुम्हारी वही गेंद उठाये छाता हूँ। मैयासे न कहो, श्रीदामा!

'सखा, सखा !' किह स्याम पुकारयो, गेंद आपुनी लेहु न आई। 'स्रस्याम' पीताम्बर काछे, कृदि परे दहमें भहराई॥ लो, श्रीदामा, अब तो हो गयी तुम्हारे मनकी! कृष्णको कालीदहमें कुदाकर ही माने! अब क्यों घबराते हो? तुमने न कुछ गेंदके लिये अपने प्यारे गोपालको अथाह यमुनामें कुदा दिया। यह दुःखद समाचार फैलते ही हाहाकार मच गया। यशोदा और नन्द मूर्ज्लित हो गिर पड़े। पर बलरामने धेर्य न छोड़ा। सबको आप खड़े-खड़े सान्त्वना देते रहे।

आश्चर्य ! यह क्या ! कालीदहसे इस महाविकराल सर्पको नाथे हुए यह कौन ऊपर आ रहा है ? अरे, यह तो हमारे प्यारे कृष्ण हैं । सहस्रों कमल-पुष्प भी यह उसी सर्पके मस्तकपर लाद लाये हैं । श्रीदामा सखाकी गेंद भी हूँ द-टाँद कर ला रहे हैं ! धन्य यह नटवर वेश !

आवत उरग नाथे स्वाम ।
नंद-जसुदा गोपि-गोपिन कहत हैं बलराम ॥
मोर-मुकुट बिसाल लोचन, श्रवन कुंडल लोल ।
पीतपट कटि, भेष नटवर, नृतत फनप्रति डोल ॥
देव दिवि दुन्दुभि बजावत सुमन-गन बरसाय।
'सूरस्याम' बिलोकि बजजन मात-पितु सुख पाय ॥

आज यहाँ दौड़ होगी। देखें, कौन आजकी 'रेस' में बाजी मारता है। बलराम, कृष्ण, सुबल और सुदामाने होड़ लगायी है। तीन तो काफ़ी मजबूत हैं, पर बलरामकी रायमें एक कृष्ण ही कमजोर हैं। सो, अपने छोटे भाईसे दाऊ बोले—भैया, तुम बैठ जाओ, तुम कहीं गिर पड़े और चोट लग गयी तो ठीक न होगा। लोग हमींको नाम घरेंगे। पर गोपालकृष्ण यों कब माननेवाले? यह कैसे हो सकता है कि और तो सब दौड़ें और मैं यहीं बैठा देखता रहूँ? मुझे कमजोर

कैसे मान लिया ? दाऊ, मैं किसीसे कम बलवान् नहीं हूँ। मैं दौड़ूँगा और सुदामासे बाजी मारूँगा-

तब कह्यौ, मैं दौरि जानत, बहुत बल मो गात। मोरी जोरी है सुदामा, हाथ मारे जात॥ ख़ैर, सुदामाके हाथपर हाथ मारकर आप दौड़ दौड़े । आगे हुए हरि और पीछे हुआ सुदामा। पकड़ लिया ललकारकर उस बहादुरने कृष्णको । कहो, और दौड़ोगे ? बोले, वाह ! मैं तो ख़द ही खड़ा हो गया । फिर भी तुम मुझे छूते हो ! यह भी कोई छूना है ? इसमें भी कोई वीरता है ? भाईकी यह चतुराई-भरी बात सुनकर हलधरको भी हँसी आ गयी-

बीचिहें बोलि उठे हलधर तब, इनके माय न बाप हारि-जीति कछु नैक न जानतः, लरिकन लावत पाप ॥ छोटे भाई साहब हैं ! जो न करें सो थोड़ा । बेचारे बड़े सीघे हैं न ? इतना भी तो नहीं जानते कि क्या तो हार है और क्या जीत ! इन्हें अपने माँ-बापतकका तो पता है नहीं । अपनी इस सिधाईके ही कारण तो लड़कोंके मत्थे दोष मढ़ रहे हैं। बलिहारी, भैया, बिल्हारी!

दाऊके ये व्यंग्यभरे वचन गोपालके हृद्यमें बाणके समान चुभ गये । रोते हुए वहाँसे आप चल दिये । सखाओंके बहुत लौटानेपर भी न छौटे। आकर मैयासे दाऊकी उलटी-सीधी शिकायत जड़ ही तो दी--

मैया, मोहि दाऊ बहुत खिझायो। मोसों कहत, 'मोलको लीनों, तोहिं जसुमित कब जायो ?' सो, मैया, अब मैं घरहीमें बैठा रहा करूँगा। मुझे गरीब और अनाय समझकर, मैया, सभी खिझाते हैं। वात्सल्य-स्नेहमग्ना यशोदाकी भाँखें आँ मुओंसे भर आयीं । अपने दुलारे कन्हैयाको छातीसे लगाकर बोर्ली—मेरे प्यारे भैया !

सुनहु कान्ह, बलभद्र चबाई, जनमत ही को धृत।

'सूरस्याम' मोहि गो-धनकी सों, हों जननी तू पूत॥

लाल, जाओ खेलो। बलरामको मैं समझा दूँगी। तुम्हारे वे

दाऊ हैं। तुम्हें यों ही चिदाते होंगे। तुम्हें वे प्यार भी तो खूब करते हैं।

× × × ×

दो पहर बीत गये। अब तो भूखके मारे रहा नहीं जाता। यशोदा मैया आज कैसी निटुर हो गयी है! अवतक छाक नहीं भेजी। दाऊ, मेरे तो गायें चराते-चराते पैर पिराने छगे हैं। चढ़ो, हम सब इन कदम्बोंकी छायामें घड़ीभर बैठकर सुस्ता छें। अहा! कैसी घनी छाया है! क्या कहा, सुबछ, कि छाक छेकर कोई आ रहा है! हाँ, आ तो रहा है। अरे भैया, चछो, पहछे छाकपर हाथ दे छें, पीछे टेंटियोंको तोड़ें। छो, इन कमछके पत्तोंकी तो बना छें पत्तछें और ढाकके पत्तोंके दोने। तुम सबके बीचमें, श्रीदामा भैया, मैं बैठूँगा। ठीक है न ?

'आई छाक', बुलाये स्याम।

यह सुनि सखा सबै जुरि आये, सुबल सुदामा अरु श्रीदाम ॥ कमल-पत्र, दोना पलासके, सब आगे धरि परसत जात। खाल-मंडली-मध्य स्थामधन, सब मिलि भोजन रुचि करि खात॥ ऐसी भूख माँझ यह भोजन, पटे दियो करि जसुमित मात! 'सूरस्याम' अपनो निह जेंबत, खालन-कर तें है-है खात॥

कृष्ण, त् बड़ा जुटैला है। देखों, दाऊ, तुम्हारा भैया अपनी छाक तो खाता नहीं, मेरे मुँहसे छीन-छीनकर जूठी खा रहा है। और, यह देखों, अब मुँह बनाता है— ग्वालन करतें कोर खुड़ावत।
जूडो लेत सबनके मुख की, अपने मुख ले नावत॥
धटरसके पकवान धरे सब, तिनमें निह रुचि पावत।
हा हा करि-करि माँगि लेत है, कहत, मोहि अति भावत॥
सुबल भैया, नेक अपनी दही तो दे। तेरे दोनेका दही बड़ा
भीठा है, सखा! हा हा! मधुमंगल, तिनक महेरी और दे। ले, त्

उ

कैसा मनोरम दृश्य है। तिनक ध्यान तो करो— बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः श्रङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मस्णकवरुं तत्फलान्यङ्गलीषु ।

तिष्ठनमध्ये स्वपरसुहदो हासयन्नर्मभिः स्वैः

स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुग्बालकेलिः॥

कमरपर कसे हुए पीताम्बरमें बाँसुरी खोंसे, बायीं बगलमें सींग और दाहिनी बगलमें बेंत दबाये, बायें हाथमें माखन-भातका कीर और अंगुलियोंके बीचमें टेंटीके फलोंको लिये नन्दनन्दन कृष्णचन्द्र यझ-भागके भोक्ता होनेपर भी, बालसखाओंके बीचमें बैठे खयं हँसते और उन्हें हँसाते हुए भोजन कर रहे हैं। और, इस सहमोज-लीलाको खर्गलोकके देवगण विस्मयपूर्वक देख रहे हैं। धन्य व्रज-वासियो, धन्य!

व्रज-बासी-पटतर कोउ नाहिं। ब्रह्म-सनक-सिव ध्यान न पावत, इनकी जूठिन छै-छै खाहिं॥ इलधर कह्यौ, छाक जेंवत सँग, मीठो लगत सराहत जाहिं। 'स्रदास' प्रभु जो बिस्वंभर, सो ग्वालनके कौर अघाहिं॥

× × ×

कौन कह सकता है कि इस सुन्दर सख्य-रसमें कितना माधुर्य भरा हुआ है ! इस रसको पीते ही भक्त ईश्वरकी ईश्वरताको भूळकर उसके साथ दिठाईका व्यवहार करने छग जाता है। प्रभुको मित्र कहकर पुकारने छगता है। कविवर रवीन्द्रने क्या अच्छा कहा है——

Drunk with the joy of singing, I forget myself and call Thee friend, who art my Lord!

नाथ ! तेरे संगीतका आनन्द-रस पीकर मैं अपने आपको भूल जाता हूँ, और तुझे, जो मेरा खामी है 'मित्र' कहकर पुकारने लगता हूँ! अपने अनन्य सखा कृष्णके विराट् रूपसे भयभीत वेचारे अर्जुन-ने तो अपनी विगत घृष्टताओं के लिये उनसे क्षमायाचनातक की थी—

सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्णं ! हे यादव ! हे सखेति । अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादास्प्रणयेन वापि ॥ यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारराय्यासनभोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्थामये स्वामहमप्रसेयम् ॥

आपको अपना केवल एक मित्र समझकर 'अरे कृष्ण ! ओ यादव ! हे सखा !' इत्यादि भूलसे या प्यारसे, आपकी इस महा-महिमाको विना जाने, जो कुल कह डाला हो; अथवा यदि मैंने हँसने-हँसानेके लिये कभी खेलमें, शय्यापर, बैठनेमें या भोजन करनेमें, हे अच्युत ! आपके प्रति कोई अशिष्टतापूर्ण व्यवहार अकेलेमें अथवा अपने मित्रोंके सामने किया हो, हे अप्रमेय ! उसके लिये आप कृपाकर मुझे क्षमा प्रदान करें।

खैर, अर्जुनने माफ़ी माँग तो ठी, पर श्रीकृष्णके अतुल ऐश्वर्यमें उसका प्रेमी मन रमा नहीं । उनका अत्यन्त उग्ररूप देख और उनके प्रलयंकर मुखसे 'कालोऽस्मि' सुनकर बेचारा घबरा-सा गया। उसके हृदयकी वह सख्य-रसोत्पन्न शान्ति न जाने कहाँ चली गयी। भयसे काँपता हुआ अन्तमें, बोला—

fo

ह

f

P

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते!

हे सहस्रवाहो ! हे विश्वमूर्ते ! आप तो अब अपना वही सुचारु चतुर्भुज रूप फिर धारण कर छें । मेरा चन्नल चित्त तो आपके उसी सुन्दर रूपमें रमता है । अर्जुनके मनकी बात पूरी हो गयी । विश्वमूर्ति परमात्मा चतुर्भुज स्थामसुन्दर कृष्णमें परिणत हो गया । भयातुर सखाका तब कहीं जीमें जी आया । ऐश्वर्य-गिरिसे उतरकर अर्जुन फिर माधुर्य-सरोवरमें अतृप्त अवगाहन करने लगा । बोला, वाह, यार, खूब छकाया ! मित्र,

्द्रष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनाद्दैन ! इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः॥

हे जनार्दन, तुम्हारा यह सुन्दर सरल मानवरूप देखकर अब कहीं मैं होशमें आया हूँ। महिमामय, तुम्हारी वह भी एक लीला थी, और यह भी एक लीला है। पर मैं तो, लीलामय, तुम्हारे इस माधुर्य-पूरित सख्य-रसका ही चिरिपपासु हूँ। मुझे तो 'मैया कृष्ण' कहनेमें जो अलौकिक आनन्द मिलता है, वह 'विश्वमूर्ति' कहनेमें प्राप्त नहीं होता। कुछ समझे, मेरे प्यारे सारथी ?



#### शान्त भाव

विना निवेकके शान्ति कहाँ और विना शान्तिक प्रेम कहाँ ! विरक्ति-रहित अनुरक्ति अपूर्ण है और अनुरक्ति-हीन विरक्ति निस्सार है । हम देहात्मनादियोंका जीवन तवतक कसे प्रमपूर्ण और आनन्दमय हो सकता है, जन्नतक हमने यह नहीं जान लिया कि क्या तो सत् है और क्या असत् ? साभारणतया हम लोगोंकी आसक्ति 'असत्' के ही साथ होती है । यही कारण है कि हम प्रेमके नामपर मोहको खरीद बैठने हैं । सत्के प्रति हमारा अनुराग होता ही कन्न है ? हमारी निवेकहीनता तो देखो—मोहम्लक आसक्तिको हमने प्रेम मान लिया है ! कहो, अन्न हमारे जर्जराभृत हृदयमें शान्ति कहाँसे आये, उस मरुखलीपर प्रेम-धारा कैसे वहे । हमें अपनी मृढ़तापर कभी पश्चात्ताप भी नहीं होता ! नित्य ही सुनते हैं कि—

'मैं मैं' बड़ी बलाय है, सको तो निकसो भागि। कह कबीर, कबलगि रहै, रुई-लपेटी आगि॥

फिर भी अहंताकी अशान्तिमें सुब मान रहे हैं, ख़ुदीकी आगमें कूद-कूदकर खेल रहे हैं ! कैसे भूले हुए हैं हम इस अनन्त काम-

काननमें ! यद्यपि कोई हमारे कानमें यह कह रहा है कि--

सुनहु, पथिक ! भारी, कुंज लागी दवारी। जहँ-तहँ मृग भागे, देखिए, जात आगे॥ फिरत कित भुलाने, पाय ह्वे हैं पिराने। सुगम सुपथ जाहू, बूझिए क्यों न काहू॥

—दीनदयाल गिरि

तो भी हम किसी जानकारसे उधर—उस प्रेम-नगरीकी ओर — जानेका मार्ग नहीं पूछते! कैसे प्रवीण पथिक हैं हम! अजी, मिल जायगा किसी दिन उधर जानेका कोई सीधा-सा रास्ता ! ऐसी क्या जल्दी पड़ी है। अजर-अमर हैं न हम ! हाँ, यह सुना ज़रूर है—

काल्ह करें सो आज कर, आज करें सो अटब। पलमें परले होइगी, बहुरि करेगा कव्ब॥ झ्ठे सुखको सुख कहै, मानत है मन मोद। जगत चबेना कालका, कुछ मुखमें, कुछ गोद ॥

अहो ! प्रकृतिका यह प्रलयंकर परिवर्तन ! गर्वोन्नत हर्म्य अपार, आज रत-दीपाविल, मंत्रोचारः कल भग्न विहार, उलकोंके झिल्लियोंकी होती झनकार ! दिवस-निसिका यह विश्व विशाल,

— समित्रानन्दन पन्त

माया-जाल

ओह ! क्या-से-क्या हो गया है ! हाय ! जिनके महलोंमें हज़ारों रंगके फ़ानूस थे, झाड़ उनकी क़बपर हैं औ निशां कुछ भी नहीं! हम-जैसे समझदार इन चोटीली चेतावनियोंपर क्यों ध्यान देने चले ! सुनो, फिर कोई चेता रहा है---

मेघ-मारुतका

था कौन-सा नष्ट्रल जिसने देखी न ख़िज़ां; / वह कौन-से गुल खिले, जो मुरझा न गये।

कवीर

! और सुनो--

पानी महँ जस बुल्ला, तस यह जग उतराइ। कि एकहि आवत देखिए, एक है जात बिलाइ॥ —जायसी

हाँ, यह तो प्रत्यक्ष सत्य है । तो अब क्या करें ? ओह ! पश्चात्तापकी यह भीषणाकृति मूर्ति !

आछे दिन पाछे गये, हरिसे किया न हेत। अब पछताये होत क्या, चिडियाँ चुग गईँ खेत॥

यह निराशा क्यों ? अब भी कुछ समय है । प्रेम-पुरीतक हम अब भी पहुँच सकते हैं । उस 'सत्'को, उस आत्म-प्यारेको हम अब भी खोज सकते हैं ! पर हमें मरजीवा होना पड़ेगा । क्योंकि उसे खोज निकालना हँसी-खेल नहीं । प्रेमी जायसीने कहा है—

कटु है पियंकर खोज, जो पावा सो मरिजया।
तह निहं हँसी न रोज, 'मुहमद' ऐसे ठाउँ वह।
ऐसा है उस प्यारे मालिकका मुकाम । न वहाँ हँसी है, न
रोना; न जीना है, न मरना। कौन जाने, उसकी वह नगरी कैसी
है। वह ऐसी कुछ बहुत दूर भी नहीं है। इस दिलके अन्दर ही
तो है। मौजमें मारो तो जरा एक गोता—

'सुंदर' अंदर पैठि करि, दिलमें गोता मार।
तो दिल्हीमें पाइये साई सिरजनहार॥
सखुन हमारा मानिये, मन खोजै कहुँ दूर।
साई सीने बीच है 'सुंदर' सदा हुजूर॥
ऐं! यह बात है! पढ़ा-सुना तो हमने कुल और ही था। बड़े

धोखेमें रहे ! इल्मसे कुछ भी हासिल न कर सके। यह खूब रहा !

हम जानते थे, इल्मसे कुछ जानेंगे; जाना तो यह जाना, कि न जाना कुछ भी।

× × × ×

यह देखो, हमारा हृदय-हारी राम रोम-रोममें रम रहा है। क्या खूब बहार है उसकी छछित छीछामें। आँखें बन्दकर तिक देखो तो उस खिटाड़ीका नूर। अहा!

दूध माँझ जस घीव है, समुद माँझ जस मोति।
निन मींचि जो देखहु, चमिक उठै तस जोति॥

यह है वह ज्योति, यह है वह प्रकाश, जिसमें आत्म-खरूपका दर्शन होता है। इसी प्रेम-दीपक्रके उँजेलेमें ब्रह्म-जीवके बीचमें पड़ी हुई युगोंकी गाँठ खोली जा सकती है। क्या ही दिव्य प्रकाश है हमारे हृद्ध्य-रमण रामके प्रेमका! इस प्रेम-ज्योतिपर क्या न्योळावर कर दें! बोलो, इस प्यारे रामके चरणोंपर क्या मेंट चढ़ा दें! अरे, चढ़ानेको बचा ही क्या है। यहाँ तो अपने आपका भी पता नहीं है। खूब खोजा और खूब पाया! हाँ, और क्या कहें अब—

बहुत हुँहा उसे फिर भी न पाया, जिल्ला अपना न पाया।

मीर

अकसर हम मौजमें कहा करते थे कि—
है इस्क वह शोला कि फुका जाता है तन-मन,
इस आगको भड़काके ख़दी मेरी जला दो।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

सो उस प्यारेने अपने प्रेमकी आग सचमुच ऐसी भड़का दी कि हमारा जितना कुछ 'असत्' था वह सब जलकर खाक हो गया, हमारे 'मैं' तकका आज निशान न रहा। चलो, अच्छा हुआ। यहीं तो चाहते थे। अब निश्चित हो खूब मौजमें रहेंगे। प्रेमका पखावज बजायँगे, हृदयकी बीणा छेड़ेंगे और अपने मस्ताने मनको नचायँगे—

करे पख़ावज प्रेमका, हुने बजावे तार। मने नचावे मगन है, तिसका मता अपार॥

--मळ्कदास

यह महात्रिपयी मन आज आत्मानन्द-सिन्धुमें कैसा निमग्न हो रहा है। बड़े मस्त हो रहे हैं आप। दिलके अंदर यह उँजेला और यह रिमझिम फ़ही देख-देखकर मस्तरामको अरे, आज यह क्या हो गया है—

बिन दामिनि उँजियार अति, बिन घन परत फुहार। मगन भयो मनुवाँ तहाँ, रूप निहार-निहार॥

—दयाबाई

प्यारेकी प्रेम-नगरीमें जाकर यह इजरत मस्त हो नाचेंगे नहीं, तो करेंगे क्या ? वह मुक़ाम ही ऐसा है । वह धाम ही ऐसा है ।

यह तो हम कह ही चुके हैं कि आज हमें अपने आपका भी पता नहीं है। प्रेमकी आगमें हमारा सब कुछ जलाकर खाक कर दिया है। न वह तन है, न वह मन है और न मेरा वह 'मैं' है। लोग पूछेंगे, तो फिर पहचाने कैसे जाते हो? पहचान तो हमारी साफ है। जिसने हमें लापता कर दिया है, हमें खो दिया है, उसी किसीके नामसे हम पहचान लिये जाते हैं— तुम्हारे नामसे सब लोग मुझको जान जाते हैं। मैं वह खोई हुई इक चीज़ हूँ, जिसका पता 'तुम' हो॥

सिया इसके हम अपना पता और क्या बता सकते हैं ? हम-जैसे मस्तरामोंका पता और क्या हो सकता है, भाई ! 'गोकुलगाँवको पैड़ोहि न्यारो' है । आत्मदर्शी सुन्दरदासजीने क्या अच्छा कहा है——

दंद बिना बिचरें बसुधापर, है घट आत्म-ग्यान अपारो। काम न कोध, न लोभ न मोह, न राग न हेष, न म्हारु न थारो॥ जोग न भोग, न त्याग न संग्रह, देह-दसा न हँक्यों न उघारो। 'सुन्दर' कोउ इक जानि सके, यह गोकुलगाँकको पेंडोहि न्यारो॥ प्रेम-मस्तको हजारोंमें कोई एक पहचान सकेगा।

× × × ×

बिना सची लगनके यह जीव इस दशाको नहीं पहुँच पाता। स्वरूप-दर्शन और प्रियतम-मिलन प्रेम-साधनासे ही सम्भव है। पर होनी चाहिये वह लगन सीधी और सची। तीर वह जो वारसे पार हो जाय। जायसीने, अख्रावटमें, कहा है—

प्रेम-तंतु तस लाग रहु, करहु ध्यान चित बाँधि। पारिध जैस अहेर कहँ, लाग रहै सर साधि॥

शिकारी जैसे कमानपर तीर चढ़ाकर अपने शिकारपर नजर बाँधे बैठा रहता है, बैसे ही छै छगाकर अपने प्रियतमका ध्यान करो । अचूक छगनसे उसे अपनी ओर खींच छो । ऐसी ही छगन विरही जीवको प्रेम-मयी शान्तिसे मिछा सकती है । सदा एकरस रहनेवाछी छौ ही हमें उस प्राण-प्यारेका दर्शन करा सकती है, मायाका परदा हटाकर आनन्दमयी आत्मासे मिला सकती है। पर ली लगायी जाय, तब न! मर तो रहे हैं हम काँचकी किरचोंपर और चाहते हैं उस अनमोल कोहनूरको! झूठी चीजोंसे जब बिछोह हो जाता है, तब सिर मार-मारकर रोने छैगते हैं! कैसे भनमें पड़ रही है हमारी मन्द बुद्धि ! यह बुद्धि रूपी चकई उस सरोत्ररको तो जाती नहीं, जहाँ त्रिय-नियोगका नाम भी नहीं है। राँड यहाँ रोती फिरती है!

> चल चकई, वा सर-विषय, जहँ नहिं रैनि-बिछोह । रहत एकरस दिवस ही, सुहर्-हंस-संदोह॥ सुहद्र-हंस-संदोह, कोह अरु क्रोध न जाके। भोगत सुख-अंबोह, मोह-दुख होय न ताके॥ बरने 'दीनद्याल', भाग्य बिन जाय न सकई। प्रिय-मिलाप नित रहे, ताहि सर चलि तू चकई ॥

महात्मा सूरदास भी अपनी बुद्धि-चक्रिको कुछ ऐसा ही उपदेश दे रहे हैं—

चकई री ! चल चरन-सरोवर, जहाँ न प्रेम-वियोग। निसिद्नि 'राम-राम' की वर्षा, भय रुज निहं दुख-सोग ॥

वह अत्मानन्दका सुन्दर सरोवर है। उसमें भगवान्के चएण-कमल सद्ग विकसित रहते हैं। वियोगकी रात्रि वहाँ कभी होती ही नहीं। सदैव प्रेमका प्रकाश रहता है। न वहाँ भय है, न रोग। न दुःख है, न शोक । प्यारेके प्रेमरसकी सदा ही वर्षा हुआ करती है । अमृतकी नहर उसी सरोवरसे निकली है। सो, चकई ! त् तो उसी सरोवरको चल ! धन्य वह सरोवर !

जेहि सर सुभग मुक्ति-मुक्ताफल, सुकृत-अमृत-रम पीजै। सो सर टाड़ि कुबुद्धि बिहंगम! यहाँ कहा रहि की जै॥

आत्म-शान्ति ही जीवनका एकमात्र साध्य है । केवल कर्म अथवा केवल ज्ञानके द्वारा इस 'खाराज्य-सुख' की प्राप्ति सम्भव नहीं । प्रेममूलक सिक्तय ज्ञानके द्वारा ही हमें आत्म-शान्तिका लाभ होगा । शान्तरसात्मक प्रेम ही विछुड़ी हुई आत्माको परमात्मासे मिलायगा । असत्मे सत्की ओर हमें शान्तरित ही ले जायगी । सो, भैया! अब होशियार हो जाओ। कुल खबर है, कबके पड़े सो रहे हो? जागो, जागो, अपने खास धनकी चोरी न करा लो, प्यारे राहगीर!

> राही ! सोवत इत किते, चोर छगें चडुँपास । तो निज धनके छेनकों गिनें नींदकी स्वास ॥ गिनें नींदकी स्वास, बास बिस तेरे डेरे । छिए जात बिन भीत माल ये साँझ-संबरे ॥ बरनें 'दीनदयाल', न चीन्हत है तू ताही । जाग, जाग, रे, जाग, इतें कित सोवत, राही ॥

## मधुर रति

मधुररतिके सम्बन्धमें तो क्या कहा जाय और क्या लिखा जाय। हम-जैसे विषयी और पामर जीव इस परमरमके अधिकारी नहीं। सुना है कि प्रेम रसका पूर्ण परिपाक मधुर रतिनें ही हुआ है। इसे सर्व प्रेमरतियोंका समन्वय कहा है। 'भक्तियोग' में लिखा है कि जिस प्रकार आकाशादि महाभूतोंके गुण क्रमसे, अर्थात् अन्य भूतोंमें उत्तरोत्तर बढ़ कर एक, दो, तीन क्रवते, पृथिवीने पाँचां भ्तोंके गुण हैं, उसी प्रकार मधुर रसनें भी सब रस आकर मिछ जाते हैं। जीवात्मा और परमात्माका रस-सम्बन्ध इस परमरतिने पराकाष्ठाको पहुँच जाता है। ज.व-ब्रह्मका यह दिन्य दाम्पत्यभाव हमारे अन्यतम अनुभवका विषय है। सत्य, शिव और सुन्दरका साक्षात्कार इसी रति-भावके द्वारा होता है। आत्माकी वह कितनी मधुमयी और रस-मयी अवस्था होगी, प्यारे ! जिस में 'रसो वै सः' की प्रत्यक्षानुभृति हो , जाती होगी ! प्रेमी और प्रिय, भक्त और भगतान्का नित्य सम्मिलन, सतत संयोग कितना मधुर अं।र कितना आनन्द-प्रद न होगा ! अहा ! वह नित्य-त्रिहार ! वह मधुर मधु ! वह परमरस ! वहाँ तृप्ति कैसी और अतृप्ति वैसी !

'धरनी' परुक परे नहीं, पियकी झरुक सुहाय।
पुनि-पुनि पीवत परमरस, तबहूँ प्यास न जाय॥
उस पिय' की झरुक जिसे मिल गयी, उसके सुहागका कुछ
पार ! प्रियमें अनन्य भावका पूर्ण अनुभव प्राप्त कर लेना क्या कोई
साधारण साधन है ? जब उस प्यारेकी प्रीति किसी तरह अन्तस्तल-

में बिधकर पैठ जाती है, तब फिर वही-वही चराचर जगत्में रमा हुआ दिखायी देता है—

IF

प्रीति जो मेरे पीवकी पैठी पिंजर माहि। रोम-रोम पिव-पिव करें, 'दाद्' दूसर नाहि॥ उस 'एकमेत्राद्वितीयम्' प्यारेके नव मिछनमें द्वैतकी कल्पना कैसे हो सकती है ? प्रेमकी इस परमावस्थामें ही जीवात्माको पतित्रता सत्तेकी उपमा दी जाती है। संतोंने उसे सुहागिछ भी कहा है। ऐसी जीवात्मा ही प्राणेश्वर प्रियतमकी छाड़छी है—

सोइ सुहागिल नारि, पिया-मन भावई। अपने पियको छोड़, न पर-घर जावई॥ नवधा-बस्तर पहिरि, द्या-रँग लाल है। प्रेमके भूषन धारि, बिचित्तर बाल है॥ मंदिर दीपक बारि, बिन बाती धीवकी। सुघर, नेह-गुन-रासि, लाड़ली पीवकी॥

केसा सुन्दर शृङ्गार किया है इस विचित्र वालाने! क्यों न वह अपने पियाकी प्राणप्यारी हो। कितना भारी अन्तर है इस जीवाल-कान्तामें और लहँगा-साड़ी पहननेवाले सखीभावके स्नीरूपी जनखेंमें! दिव्य कान्त-कान्ता-भावकी ओटमें सांसारिक शृङ्गारियोंने कैसा मिलन और विकारी विषय-भाव व्यक्त किया है। हमारे प्रेम-साहित्यका अधिकांश, दुर्भाग्यसे, चुम्बन-आलिंगनकी रहःकेलियोंसे ही भरा पड़ा है। क्या कहलाना चाहते हो उस भ्रान्त-भावनाके सम्बन्धमें। उत्ररकी ओर हमारी विचार-धारा प्रवाहित ही न हो, भगवन्! कहाँ तो यह साधारण बाग्र शृङ्गार-भाव और कहाँ वह असाधारण दिव्य मधुरतम प्रेम! कहाँ यह तुम्हारा काम-विलासमय नायक नायिका-निरूपण और कहाँ उस घट-घट-विहारी रमण और उसकी अन्तस्तल-विहारिणी

र्मणीका नित्य-विहार ! सन्तवर सुन्दरदासने एक साखीमें कहा है— जो पियको बत छै रहे, कंत-पियारी सोइ। अंजन-मंजन दूरि करि 'सुंदर' सनमुख होइ॥ धन्य है उस सुहागिनी सतीको !

जरे पियाके साथ, सोइ है नारि सयानी।
रहे चरनचित लाय एकसे, और न जानी॥
जगत करें उपहास, पियाका संग न छोड़ें।
प्रेमकी सेन विज्ञाय, मेहरकी चादर ओहें॥
ऐसी रहनी रहें, तजे जग-भोग-बिछासा।
मारे भूख पियास, याद सँग चळती स्वासा॥
रिन-दिवस बेहोस, पियाके रँगमें राती।
तनकी सुधि है नहीं, पिया सँग बोळत जाती॥
'पळटू' गुहकी दयातें, किया पिया निज हाथ।
सोई सती सराहिए, जरें पियाके साथ॥

प्यारेकी लगनकी आगमें जो अपनी खुदीको जला देती है, जिसकी ली उसी एकके चरणों में लगी रहती है, वही पितत्रता है, वही सुहागिनी है, वही सती है। दुनियाँ उसका मजाक उड़ाती है, पर वह उसपर कोई घ्यान नहीं देती। कुछ भी हो, वह अपने प्रियतमका साथ लोड़नेवाली नहीं। प्रेमकी सेज सजाकर वह लगनकी लहरसे अपने साईको सदा रिज्ञाती रहती है। उसकी रहनीका क्या पूछते हो। साईको सदा रिज्ञाती रहती है। उसकी रहनीका क्या पूछते हो। तुम्हारे संसारी भोग-विलासोंसे उसे क्या मतल्व है। वहाँ कहाँकी भूख और कहाँकी प्यास। उसकी साँस भी तभीतक जानो, जबतक उसे अपने प्राणिश्वरकी याद है। वह दिन-रात मोजकी मस्तीमें इन्नी रहती है। प्यारेके रंगमें रँगी रहती है। उससे पूछते क्या हो—उसे अपनी देहतककी तो सुध है नहीं। वह कुछ न कहेगी। बोलेगी भी, तो

300

अपने प्यारेके ही बुलानेपर बोलेगी । ऐसी परमानुरागिणी सती क्यों न उस प्रियतमको अपने हाथमें कर ले ?

× × × ×

जरा उस विरहिणी सतीकी अपने खामीसे मि उनेकी तड़पतो देखों—

डॉ॰ राम स्वरूप आर्य, विजनीर की स्मृति में सादर भेंट— हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य

बिरिहिन रहें अकेलि, सो कैसे के जीवें हो।
जेकरे अभी के चाह, जहर कस पीवें हो॥
अभरन देहु बहाय, बसन दें फारों हो।
पिय बिन कोन सिँगार, सीस दें मारों हो॥
भूख न लागें नींद, बिरह हिय करके हो।
माँग सेंदुर मिस पोंछ, नैन जल ढरके हो॥
कापर करें सिँगार, सो काहि दिखावें हो।
जेकर पिय परदेस, सो काहि रिझावें हो॥
रहें चरन चित लाय, सोइ धन आगर हो।
'पल्डुज़स' के सबद बिरह के सागर हो॥

जिसके घायल कलेजेमें वार-बार प्रेमकी हूक उठ रही हो, विरह-की चोट कड़क रही हो, वह सती बिना अपने जीवन-धनके कैसे जीवित रह सकती है ? उसके लिये कहाँके तो भूषण-वसन और कहाँका सुहाग-सिंगार । यह सब तो उसकी नजरमें जहर है । प्रेम-पीयूषकी प्यास, भला, भोग-विलासोंके विषसे शान्त हो सकती है ? धन्य है उस सनीको, जो सदा अपने खामीके चरणोंमें ही ली लगाये रहती है, उससे मिलनेको मळलीकी तरह, तड़पा करती है ।

मध्र-रित-उन्मिदिनी जीवातमा कहती है कि मेरा प्रियतम मुझसे दूर नहीं है, जो सँरेसा भेजकर उसे बुलाती फिल्हें। यह विरहोन्माद तो मेरी लगनका एक रंग है, मेरी मस्तीकी एक लहर है— प्रीतमको पितयाँ छिखँ, जो कहुँ होय बिदेस। तनमें, मनमें, नैनमें, ताको कहा सँदेस॥ —कवीर

क्वीन्द्र रवीन्द्रके शब्दोंमें वह विरहिणी कहती है—

Come to my heart and see

His face in tears of my eyes.

अर्थात्—

हिय घुसि ताको रूप बिलोको छलकत अँसुअन मेरे, जीवन-धन मम प्रान-पियारो सदा बसतु हिय मेरे। बह कहती है कि मैं उसे बुलाने नहीं जाती, वह मुझे बुला रहा है। पर मैं कैपे जाऊँ! कैसे उस प्यारेके पर जा पकडूँ!

यार बुलावे भावसों, मीपे गया न जाय। धन मैली पिउ ऊजला, लागि न सक्कूँ पाय॥

—कवीर

यह सच है कि वह मेरे हृद्य-मन्दिरमें रम रहा है, मेरी आँखोंमें नाच रहा है, पर उसते मिलना बड़ा कठिन है। कैते मिद्र अपने प्यारे रामसे ?

नैहर बास बसा पीहरमें, लाज तजी नहिं जाय। अधर भूमि जह महल वियाका, हम पे चढ़ा न जाय॥

—कवीर

तरे पास मेरा पहुँचना कठिन है, इससे अब त् ही यहाँ आ जा। तनका यह मैल तेरे ही नूरमें दूर होगा। बलिहारी, प्यारे, बलिहारी!

तेज तुम्हारा कहिए, निरमल काहे न लहिए। 'दादू' बलि-बलि तेरे, आव पिया त् भेरे॥ ३०५:

जिस प्रकार यह सती उस प्रियतमसे मिछनेको अत्यन्त अधीर है, उसी प्रकार वह भी इसे प्रेमपूर्वक भेंटनेको अत्यन्त आतुर हो रहा है। पारस्परिक प्रेमका कैसा सुन्दर चित्रण है। दोनों एक दूसरेपर बिछ हो रहे हैं। यह उसकी तसवीर है और वह इसकी तसवीर है। खूब!

> उठ गया परदा दुईका, दरमियाँसे देख है, अब तेरी तसवीर मैं हूँ, तू मेरी तसवीर है।

> > -अहमदी

कभी यह दीपक है और वह पतंगा, तो कभी वह दीपक है और यह पतंगा—

> में कभी हूँ शमा, परवाना है तू, तू कभी है शमा, परवाना हूँ मैं।

> > —अइमदी

× × × ×

बोलो, तुम्हें क्या कहके पुकारूँ ? और अपना भी आज क्या नाम रख छूँ ? क्या तुम मेरे इस पागलपनेके प्रलापको पसन्द करोगे, प्रियतम ? क्या ? यही कि—

> तुम मृदु मानसके भाव और मैं मनोरंजिनी भाषा। तुम नंदन-वन-वन-विटप, और मैं सुख-शीतल तल शाखा॥ तुम प्राण और मैं काया।

तुम ग्रुद्ध सिचदानंद ब्रह्म, मैं मनोमोहिनी माया॥ तुम प्रेममयीके कंठहार, मैं वेणी कालि नागिनी। तुम कर-पल्लव-झंकृत सितार, मैं व्याकुल विरह-रागिनी॥

तुम पथ हो, मैं हूँ रेणु। तुम हो सधाके मन-मोहन, मैं उन अधरोंकी वेणु॥ तुम पथिक दूरके श्रांत, और मैं बाट-जोहती आशा। तुम भव-सागर दुस्तार, पार जानेकी मैं अभिटावा॥

तुम नभ हो, मैं नीलिमा।
तुम शरद-सुधाकर-कला-हास, मैं हूँ निशीध-मधुरिमा॥
तुम गंध-कुसुम-कोमल-पराग, मैं मृदुगित मलय समीर।
तुम स्वेच्छाचारी मुक्तपुरुष, मैं प्रकृति-प्रेम-जंजीर॥

तुम शिव हो, में हूँ शक्ति। तुम रघुकुल-गौरव रामचंद्र, मैं सीता अचला भक्ति॥ —सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

× × × ×

उस विश्व-रमणकी हृदय-ब्रह्मा रमणी प्रेमोन्मत्त हो जब यह मधुमय गीत गानी है, तब समस्त प्रकृति मधुर रसके अगाव सागरमें डूब जाती है। उस समय नित्य विहारका यह मधुर संगीत जगत्के अणु-परमाणुमें व्याप्त हो जाता है——

लुडे आत्म-सरबसु उमँगे तहँ प्रेम-पयोधि अपार। जल-थल-नभ मञ्जमय, ह्वे जावे झरे सुवाकर-सार॥

ब्रह्म और जीवात्माका यह सरस विहार ही नित्य है और सब अनित्य है। सभी कुछ नारावान् है, केवल यह मधुर मिलन ही अविनश्वर है—

चंद्र घटै, सूरज घटै, घटै त्रिगुन-बिस्तार। इंडब्रत हित हरिबंसकी घटै न नित्यबिहार॥

इस बिहारकी अनन्य अधिकारिणी तो, बस, व्रजाङ्गनाएँ ही थीं। क्षमा करें बाह्य शृङ्गारोपासक सहृदय सज्जन-वृन्द, में प्रेममूर्ति गोपि-काओंकी मधुरा रितको किसी और ही प्रकाशमें देखता हूँ। मेरा उन रिसकोंसे गहरा मत-भेद है। किस चित्रकारमें सामर्थ्य है, जो व्रज-

गोपियोंके अछौकिक प्रेमका यथार्थ चित्र खींच सके । धन्य है उनके प्रेम-त्रत-साधनको !

जो ब्रत मुनिवर ध्यावहीं, पे पावहिं नहिं पार। सो ब्रत साध्यो गोपिका, छाड़ि बिषय-बिस्तार॥

—सूर

तभी तो रसखानिने उनकी प्रीतिकी यहाँ तक सराहना की है—
जदिए जसोदा नंद अरु, खाल बाल सब धन्य।
पै या जगमें प्रेमकों गोपी भई अनन्य॥
नन्ददासजीने भी खूब कहा है——

नाद अमृत को पंथ रँगीलो सूच्छम भारी।
तेहि मग बन-तिय चलें, आन कोउ नहिं अधिकारी॥
सुद्ध प्रेममय स्टा, पंचभूतनतें न्यारी।
तिन्हें कहा कोउ करें, ज्योति-सी जगत-उज्यारी॥

हरिश्चन्द्रने भी गोपिका-महिमा गाकर अपनी सरसा रसना कृतार्थ की है—

गोपिनकी सिर कोऊ नाहीं।
जिन तृन-सम कुछ-छाज-निगड़ सब तोर्यो हरि-रस माहीं॥
जिन निजबस कीने नँदनंदन, बिहरीं दें गलबाहीं।
सब संतनके सीस रही उन चरन-छत्र की छाहीं॥
पगली, परदेको तोड़ दे। पियाको देखना चाहती है तो पूँघटका
पट खोल दे। अहंकारका आवरण हटा दे। खुदीका कुर्ता फाड़कर
फेंक दे। सुन—

तोकों पीव मिलेंगे घूँघटका पट खोल, री। जोग-जुगुतिसों रंगमहलमें पियपायो अनमोल,री॥

—कबीर

तेरे हाथमें आज अनायास ही अनमोल हीरा आ गया है। उसे यों ही न खो दे, पगली ! तू कहा करती थी न कि—

जो अब प्रीतम मिलै, कहँ मैं निमिष न न्यारा।

सो वह प्राग-म्यारा अब मिल तो गया। पर उससे त् परदा क्यों कर रही है ? वह तुझे अपना दीदार दे तो रहा है । वेखुदीकी मस्तीमें डूबकर उसे भेंट क्यों नहीं लेती ? क्यों सो रही है अबतक ? देखती नहीं, तेरा प्राण-प्यारा खामी कबसे तेरे पास खड़ा है ?

त् मित सोवै, री परी, कहीं तोहि में टेरि।
सिज सुम भूषन बसन, अब पिया-मिलनकी बेरि॥
पिया-मिलनकी बेरि, छाड़ि अजहूँ लिकापन।
सूधे दगसों हेरि, फेरि मुख ना, दे तन-मन॥
बरने 'दीनदयाल' छमेगो चूकन हूँ पति।
जागि चरनमें लागि, सुहागिन! सोवै त् मित॥

तुझे क्या खबर कि वह तुझे कितना प्यार करता है ! क्यों नहीं छूट लेती उसके मधुर प्रेमका खजाना ? वह छुटा तो रहा है । न जाने तेरी नींद कब जायगी और कब अपने प्रियतमके दीदारका मीठा-मीठा रस वियेगा । हाय, हाय !

त् सुख सूती नींद भरि, जागै तेरा पीव। क्यों करि मेला होइगा, जागै नाहीं जीव॥ —दादृदयाङ

इससे, एक बार फिर तुझे चेतावनी दी जाती है— जागि चरनमें लागि, सुहागिन! सोवै तू मित।

- CHEE

### अन्यक्त प्रेम

हिर है भीतर दव बछै, धुवाँ न परगट होय। जाके लागी सो लखै, की जिन लाई सोय॥

—कदीर

क

पु

लगनकी आगका धुआँ कौन देख सकता है। उसे या तो वह देखता है, जिसके अन्दर वह जल रही है या फिर वह देखता है, जिसने वह आग सुलगायी है। भाई, प्रेम तो वहीं जो प्रकट न किया जाय। सीनेके अन्दर ही एक आग-सी सुलगती रहे, उसका धुआँ बाहर न निकले। प्रीति प्रकाशमें न लायी जाय। यह दूसरी बात है कि कोई दिल्याला जौहरी उस प्रेमरत्नके जौहरको किसी तरह जान जाय। वहीं तो सची लगन है जो गलकर, घुलकर हृदयके भीतर पैठ जाय; प्यारेका नाम मुँहसे न निकलने पाय, रोम-रोमसे उसका स्मरण किया जाय। कवीरदासकी एक साखी है—

> प्रीति जो लागी धुल गई, पैठि गई मन माहिं। रोम-रोम पिउ-पिउ करें, मुखकी सरधा नाहिं॥

प्रेम-रसके गोपनमें ही पवित्रता है। जो प्रेम प्रकट हो चुका, बाजारमें जिसका विज्ञापन कर दिया गया, उसमें पवित्रता कहाँ रही? वह तो फिर मोल-तोलकी चीज हो गयी। कोविद-वर कार्लाइल कहता है—

Love unexpressed is sacred.

अर्थात्, अन्यक्त प्रेम ही पवित्र होता है। जिसके जिगरमें कोई कसक है वह दुनियामें गठी-गठी चिछाता नहीं फिरता। जहाँ-तहाँ-पुकारते तो वे ही फिरा करते हैं, जिनके दिछमें प्रेमकी वह रस-मरी हूक नहीं उठा करती। ऐसे बने हुए प्रेमियोंको प्रेमदेवका दर्शन कैसे हो सकता है ? महात्मा दादूदयांठ कहते हैं—

अंदर पीर न ऊभरें, वाहर करें पुकार। 'दादू' सो क्योंकरि छहै, साहिबका दीदार॥

किसीको यह सुनानेसे क्या लाभ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम-पर मेरा प्रेम है ? सच्चे प्रेमियोंको ऐसी विज्ञापनवाजीसे क्या मिलेगा ? तुम्हारा यदि किसीपर प्रेम है, तो उसे अपनी हृदय-वाटिकामें ही अंकुरित, पल्लवित, प्रफुल्लित और परिफल्टित होने दो । जितना ही तुम अपने प्रियको लिपाओगे, उतना ही वह प्रगल्भ और पित्रत्र होता जायगा । बाहरका दरवाजा बन्द करके तुम तो भीतरका हार खोल दो । तुम्हारा प्यारा तुम्हारे प्रेमको जानता हो तो अच्छा, और उससे बेखवर हो तो भी अच्छा । तुम्हारे बाहरके शोरगुलको वह कभी पसन्द न करेगा । तुम तो दिलका दरवाजा खोलकर बेखवर हो बैठ जाओ । तुम्हारा प्यारा राम जरूर तुम्हें मिलेगा—

सुमिरन सुरत लगाइकै, मुखतें कछू न बोल। बाहरके पट देइकै, अंतरके पट खोल॥

—कबीर

प्रीतिका ढिंढोरा पीटनेसे कोई लाभ ? जो तेरे घट प्रेम है, तो किह-किह न सुनाव। अंतरजामी जानि हैं, अंतरगतका भाव॥ ——मल्कदास 306

तुम तो प्रेमको इस भाँति छिपा छो, जैसे माता अपने गर्भस्थ बालकको बड़े यत्नसे छिपाये रहती है, जरा भी उसे ठेस लगी कि वह क्षीण हुआ---

> जैसे माता गर्भको राखै जतन बनाइ। ठेस छगे तौ छीन हो, ऐसे प्रेम दुराइ॥

> > --गरीवदास

प्रेमका वास्तविक रूप तुम प्रकाशित भी तो नहीं कर सकते। हाँ, उसे किस प्रकार प्रकाशमें लाओगे ? प्रेम तो गूँगा होता है। इक्तको बेजुबान ही पाओगे। ऊँचे प्रेमियोंकी तो मस्तानी आँखें बोलती हैं, जुबान नहीं । कहा भी है--

Love's tongue is in the eyes.

अर्थात्, प्रेमकी जिह्ना नेत्रोंमें होती है। क्या रवृत्तम रामका विदेहनन्दिनीपर कुछ कम प्रेम था ? क्या वे मारुतिके द्वारा जनक-तनयाको यह प्रेमाकुल सन्देश न भेज सकते थे कि 'प्राणिप्रये ! तुम्हारे असहा वियोगमें मेरे प्राण-पक्षी अब ठहरेंगे नहीं; हृदयेश्वरी! तुम्हारे विरहने मुझे आज प्राण-हीन-सा कर दिया है ?? क्या वे आजकलके विरह-विह्वल नवल नायककी भाँति दस-पाँच लम्बे-चौड़े प्रेम-पत्र अपनी प्रेयसीको न भेज सकते थे ? सब कुछ कर सकते थे, पर उनका प्रेम दिखाऊ तो था नहीं । उन्हें क्या पड़ी थी जो प्रेमका रोना रोते किरते ! उनकी प्रीति तो एक सत्य, अनन्त और अन्यक्त प्रीति थी, हृदयमें धधकती हुई प्रीतिकी एक ज्वाला थी। इससे उनका सँदेसा तो इतनेमें ही समाप्त हो गया कि-

तत्व प्रेमकर मम अरु तोरा । जानत, प्रिया, एक मन मोरा ॥ सो मन रहत सदा तोहि पाहीं । जानि प्रीति-रस इतनेहि माहीं ॥ — तुळसी

इस 'इतनेमें' ही उतना सन्न भरा हुआ है, जितनेका किसी प्रीति-रसके चखनेहारेको अपने अन्तस्तलमें अनुभव हो सकता है। सो, बस---

#### जानि प्रीति-रस इतनेहि माहीं।

प्रीतिकी गीति कौन गाता है, प्रेमका बाजा कहाँ बजता है और कौन सुनता है, इन सब भेदोंको या तो अपना चाह-भरा चित्त जानता है या फिर अपना वह प्रियतम । इस रहस्यको और कौन जानेगा ?

सव रग ताँत, रवाब तन, बिरह बजावे नित्त । अभेर न कोई सुनि सकै, के साई के चित्त ॥
—कबीर

जायसीने भी खूब कहा है—

हाड़ भये सब किंगरी, नसें भईं सब ताँति। रोम-रोम तें धुनि उटे, कहीं बिधा केहि भाँति॥ प्रेम-गोपनपर किसी संस्कृत-कृतिकी एक सूक्ति है—

प्रेमा द्वयो रसिक्योरिप दीप एव हृद्व्योम भासयित निश्चलमेव भाति । द्वारादयं वदनतस्तु बहिर्गतस्त्वे-

न्निवीति दीपमथवा लघुतामुपैति॥

दो प्रेमियोंका प्रेम तभीतक निश्चल समझो, जबतक वह उनके

हृदयके भीतर है। ज्यों ही वह मुखद्वारसे वाहर हुआ, अर्थात् यह कहा गया कि भी तुम्हें प्यार करता हूँ स्यों ही वह या तो नट हो गया या क्षीण ही हो गया। दीपक गृहके भीतर ही निष्कम्प और निश्चल रहता है। द्वारके वाहर आनेपर या तो वह क्षीण ज्योति हो जाता है या बुझ ही जाता है। वास्तवमें, पवित्र प्रेम एक दीपकके समान है। इसलिये चिराणेइश्कको, भाई, जिगरके अन्दर ही जलने दो। उस अँधेरे घरमें ही तो आज उँजेलेकी जरूरत है।

उस प्रियतमको पलकोंके भीतर क्यों नहीं छुपा लेते ? एक बार धीरेसे यह कहकर उसे, भला, बुलाओ तो—

> आओ प्यारे मोहना ! पलक झाँपि तोहि लेउँ। ना मैँ देखों ओर कों, ना तोहि देखन देउँ॥

अाँखोंकी तो बनाओ एक सुन्दर कोठरी और पुतिलयोंका बिछा दो वहाँ पलंग। द्वारपर पलकोंकी चिक भी डाल देना। इतनेपर भी क्या वह हठीले हजरत न रीझेंगे ? क्यों न रीझेंगे—

> नैनोंकी किर कोठरी, पुतली-पलँग विद्याय। पलकोंकी चिक डारिके, छिनमें लिया रिझाय॥

> > --कबीर

जब वह प्यारा दिलगर इस तरह तुम्हारे दर्द-भरे दिलके अन्दर अपना घर बना लेगा, तब तुम्हें न तो उसे कहीं खोजना ही होगा और न चिल्ला-चिल्लाकर अपने प्रेमका दिंदोरा ही पीटना होगा। तब उस हृदय-विहारीके प्रति तुम्हारा प्रेम नीरव होगा। वह तुम्हारी मतवाली आँखोंकी प्यारी-प्यारी पुतलियोंमें जब छुपे-छुपे अपना डेरा जमा लेगा, तब उसका प्यारा दीदार तुम्हें जरें-जरेंमें मिलेगा। घट- घटमें उसकी झलक दिखायी देगी। प्रेमोन्मत्त कवीन्द्र रवीन्द्र, सुनो, क्या गा रहे हैं-

My beloved is ever in my heart. That is why I see him everywhere. He is in the pupils of my eyes;

That is why I see him everywhere.

अर्थात--

जीवन-धन मम प्रान-पियारी सदा बसतु हिय मेरे, जहाँ बिलोकें, ताकें ताकों, कहा दूरि कहा नेरे। आँखिनकी पुतरिनमें सोई सदा रहे छवि घेरे, जहाँ बिलोकें ताकें ताकों, कहा दूरि कहा नेरे॥ ---कृष्णविहारी मिश्र

अपने चित्तको चुरानेवालेका ध्यान तुम भी एक चोरकी ही तरह दिलके भीतर किया करो । चोरकी चोरके ही साथ बना करती है । जैसेके साथ तैसा हो बनना पड़ता है । किविवर विहारीका एक दोहा है--

करों कुवत जगु, कुटिलता तजों न, दीनद्याल। दुखी होहुगे सरल हिय बसत त्रिभंगी लाल ॥ संसार निन्दा करता है तो किया करे, पर मैं अपनी कुटिलता तो न छोडूँगा । अपने हृदयको सरल न बनाऊँगा, क्योंकि हे त्रिभंगी-ठाठ ! तुम सरल ( सीघे ) हृद्यमें बसते हुए कष्ट पाओगे। टेढ़ी वस्तु सीधी वस्तुके भीतर कैसे रह सकती है ? सीधे मियानमें कहीं टेढ़ी तलगार रह सकती है ? मैं सीधा हो गया तो तीन टेढ़वाले तुम मुझमें कौसे बसोगे ? इससे मैं अब कुटिल ही अच्छा ! हाँ तो अपनी प्रेम-साधनाका या अपने प्यारेके ध्यानका कभी किसीको पता भी न चलने दो, यहाँकी बात जाहिर कर दो, यहाँके पट खोल दो; पर वहाँका सब कुल गुप्त ही रहने दो, वहाँके पट बन्द ही किये रहो। यह दूसरी बात है कि तुम्हारी ये लाचार आँखें किसीके आगे बहाँका कभी कोई भेद खोलकर रख दें।

प्रेमको प्रकट कर देनेसे क्षुद्र अहंकार और भी अधिक फूलने-फलने लगता है। 'मैं प्रेमी हूँ'—बस, इतना ही तो अहंकार चाहता है। 'मैं तुम्हें चाहता हूँ'—बस, यही खुदी तो प्रेमका मीठा मज़ा नहीं छटने देती। ब्रह्मात्मैक्यके पूर्ण अनुमवीको 'सोऽहं, सोऽहं' की रट लगानेसे कोई लाभ ? महाकित्र गालिवने क्या अच्छा कहा है—

> क़तरा अपना भी हक़ीक़तमें है दरिया, लेकिन। हमको तकलीदे तुनक ज़िर्किये मंसूर नहीं॥

मैं भी बूँद नहीं हूँ, समुद्र ही हूँ—जीव नहीं, ब्रह्म ही हूँ—पर मुझे मंसूरके-ऐसा हलकापन पसन्द नहीं। मैं 'अनलहक़' कह-कहकर अपना और ईश्वरवा अभेदत्व प्रकट नहीं करना चाहता। जो हूँ सो हूँ, कहनेसे क्या लाभ। सच बात तो यह है कि सचा प्रेम प्रकट किया ही नहीं जा सकता। जिसने उस प्यारेको देख लिया वह कुछ कहता नहीं और जो उसके बारेमें कहता फिरता है, समझ लो, उसे उसका दर्शन अभी मिला ही नहीं। कबीरकी एक साखी है—

जो देखें सो कहें नहिं, कहें सो देखें नाहिं। सुने सो समझावें नहीं, रसना दग श्रुति काहिं॥ ₹सिळिये प्रेम तो, प्यारे, गोपनीय ही है।

## मातृ-भक्ति

मेरे कुछ आदरणीय मित्रोंकी शायद ऐसी धारणा है कि प्रेमके इस अनुपमेय अंगपर मैं अपने कुछ निजी विचार प्रकट कर सकता हूँ । क्षमा करें मेरे सहृदय सुहृद्वर, मेरे विषयमें उनका यह सबसे भारी भ्रम सिद्ध होगा । इस कृतव्रतापूर्ण नीरस हृदयमें मातृ-भिक्ति के छिये कदाचित ही किञ्चित स्थान हो । हाँ, यह जाननेकी चेष्टा मैं अवश्य कर रहा हूँ कि क्या मानृ-भिक्त ही प्रेम-रसकी मुख्य निर्झरी है । एक धुपछी-सी याद आती तो है उन चरणोंकी, पर कहूँ क्या, छिखूँ क्या ! यह तो प्राय: स्पष्ट है कि उन श्रीचरणोंका ध्यान-चित्र इस जीवनमें तो अङ्कित न हो सकेगा । मेरे मित्र मुझसे उस चित्राङ्कणकी आशा कृपाकर न करें तो अच्छा । इस पतित पामरसे वह पवित्र साधना किसी प्रकार न सध सकेगी ।

हाँ, एक दिन, अनजानमें, ये शब्द अवस्य मुखसे निकल

गये थे-

प्रकृति पुरुषकी एकता, माता गुरू अभेद । जाके मन यह भावना, जानत सोइ सत वेद ॥ जन-वरसळता, कृपा, श्री, पराप्रकृति मम मात । ज्ञान, विवेक, स्वरूप हरि, सतगुरु जग-विख्यात ॥

माता ही प्रकृति है और गुरु ही पुरुष है। जन वत्सलता भी माताका एक पित्रत्र नाम है, जैसे ज्ञान वा सद्विवेक गुरुका एक सुन्दर नाम है। माताकी प्रत्यक्षानुभूति भगवत्कृपाके सान्त्रिक रूपमें उसी प्रकार हो सकती है, जिस प्रकार गुरुका प्रत्यक्ष दर्शन आत्माके शुद्धरूपमें किया जा सकता है। इसी प्रकार माता- को हम श्री कहेंगे और गुरुको हिर । माता पराप्रकृति है और गुरु परम पुरुष । जैसे, अन्तमें प्रकृति और पुरुषमें कोई भेद नहीं रह जाता, वसे ही माता और गुरुमें भी 'अभेद' स्थापित हो जाता है । ऐसा कुछ अनुभवमें आता है कि यह अभेद ही 'केवल्य' है । कहना चाहो, तो कह छो इस आर्यें-वायँ-सायँको हम-जैसे पागठोंका सांख्यदर्शन ।

एक बार िं कहूँगा कि माता ही हिर-कृपा है और हिर-कृपा ही माता है। गोसाई तुल्सीदासजी भी तो इस सिद्धान्तका समर्थन कर रहे हैं—

कबहुँक, अंब ! अवसर पाइ । मेरिओ सुधि द्याइबो कछु कहन-कथा चलाइ॥

माँ ! कभी मौक्षा मिले तो मेरी भी श्रीरामचन्द्रजीको याद दिला देना । पहले कोई करुणाका प्रसंग छेड़ देना; बस, फिर सब बात बन जायगी । एक तो यों ही माता अनन्त करुणामयी होती है, तिसपर 'अम्ब' का सरल सम्बोधन और 'कछु करुन-कथा चलाइ' इन शब्दोंकी वेगवती करुणा-तरङ्गिणी ! क्या अब भी प्रमु-का हृदय द्रवीभूत न होगा ? क्या अब भी कृपा न करेंगे श्रीजानकी-जीवन ?

× × × ×

धन्य है वह हृद्य, जिसमें श्रद्धा-जलसे सिश्चित मातृ-भक्तिकी लता सदैव लहलही रहती है ! धन्य हैं वे नेत्र, जो नित्यप्रति माताके आराध्य चरणोंपर अश्रुमुक्ताओंकी माला चढ़ाया करते हैं ! उस करुणामयीके और भी तो अनेक सुन्दर नाम हैं, पर उसके बच्चोंको तो 'माँ' नाम ही अधिक आह्वाददायी है । वैसे तो वर्ण-मालाका प्रत्येक अक्षर उस आनन्दमयी अम्बाका नाम है, किन्तु 'माँ' शब्दकी दिव्य मधुरिमाकी समता कौन कर सकेगा ? 'माँ ! त्र्हमारी माँ है'— केवल इस भावनामें ही कितनी अधिक पित्रता है, कितनी ऊँची दिव्यता है, कितनी गहरी करुणा है ! अन्यत्र सर्वत्र भय है, केवल माँकी गोद ही निर्भय है । अनन्य मात-भक्त रामप्रसादका कैसा सुन्दर प्रलाप है—'किसका भय है ? मैं तो सदा उस आनन्दमयी माँकी गोदमें खेलता रहता हूँ ।' माँकी उस वात्सल्यमयी गोदको कौन अभागा भुला सकेगा ? माँसे बिछुड़कर उस स्नेहमयी गोदकी किसे याद न आती होगी । देखो, श्रीकृष्ण अपनी मैया यशोदाकी गोदमें पुनः खेलने और 'कन्हैया' कहलाने-को कैसे अधीर हो रहे हैं—

जा दिनतें हम तुमतें विद्धुरे, काहु न कह्यो कन्हेया। कबहूँ प्रात न कियो कलेवा, साँझ न पीन्ही घैया॥

×
 ×
 ×
 माँ ! त् ही भारती है, त् ही कमला है और त् ही काली है । माँ ! त् ही शक्ति है, त् ही भुक्ति है और त् ही मुक्ति है । त् ही अगर त् ही गर त् ही जयदा है और त् ही वरदा है । त् ही क्षीरदा है और त् ही अनदा है । तेरी भूखी-प्यासी क्सन्तान सदा तेरा ही स्मरण करेगी—
 अधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति ।

किसीको त् नील निचील धारण करके दर्शन देती है, तो किसीको त् नील निचील धारण करके दर्शन देती है, तो किसीके ध्यान-पथार क्षेत्र साड़ी पहनकर आ जाती है। पर, माँ! हमें तो त् आज रक्ताम्बर धारण करके ही दर्शन दे। अग्नि-वीणा बजानेवालेके ज्वलन्त नेत्रोंमें त् लाल साड़ी पहनकर ही तो ताण्डव किया करती है। वही ताण्डवनृत्य दिखा दे, पगली माँ! हम तेरी साधना करना क्या जानें। जननि! साधक तो तेरा

3

लाड़ला पुत्र रामकृष्ण परमहंस था। हमलोग तो अभीतक तेरी आज्ञाका रहस्य ही नहीं समझ पाये। हम तो कुपुत्र हैं, माँ। कुपुत्र। क्षमा कर करुणामिय!

पृथिव्यां पुत्रास्ते जनिन बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। मदीयोऽयं त्यागः समुचितिमदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिद्पि कुमाता न भवति॥

माँ ! तू मुझे छोड़ रही है ? क्या यह त्याग तुझे शोभा देगा ? मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तू मेरा वस्तुतः पित्याग कर ही देगी । क्या हुआ जो मैं कुपुत्र हूँ । यह कोई अनोखी वा अनहोनी बात नहीं है । कुपुत्र तो हो सकता है और होता ही है, पर क्या कहीं कुमाता भी होती सुनी है ? तू यों ही धमका रही है, मुझे छोड़ेगी नहीं । मैं मानता हूँ कि मैं तेरी किसी भी आज्ञाका पाछन नहीं कर रहा हूँ । अवश्य ही मैं एक महान् अपराधी हूँ, पर अपराधी हूँ तो तेरा और अनाज्ञाकारी हूँ तो तेरा । हूँ मैं सर्वथा तेरा ही । तेरा स्वभाव तो, माँ ! प्यार करने-का ही है न ? सरछे ! तू तो प्यार-दुछार करना ही जानती है न ? तो फिर यह सन्तित-त्याग तुझे शोभा देगा ? अच्छा, थोड़ी देखो तू अब छोड़ ही देख। तू ऐसा कर न सकेगी। तेरे छिये, माँ, यह असम्भव है—

कियो दुलार-प्यार निसि-बासर, जाहि प्रान ज्यों राख्यो; पलहूँ पलकओट निर्ह कीनों, सतत छेम अभिलाख्यो । पाल्यो पुलकि जाहि, पालत है कोऊं ममता जैसे; अरी बावरी जननि ताहि त् त्यागि सकैगी कैसे ? पर कुछ वरा न चला । उस दिन उस पगली माँने इस अवम कुपुत्रका परित्याग कर ही दिया। न जाने रुष्ट होकर वह गुरु-स्वरूपिणी माता कहाँ चली गयी। रुष्ट कैसे कहूँ। शिव! शिव! मेरी माँ मुझपर कभी रुष्ट हो सकती है ? वह दयामयी, वह करुणामयी माँ!

हीं सठ हिंठ नित करी डिठाई, कबहुँ न आज्ञा मानी; दिये दुःख-ही-दुख कछु ऐसी हृदय दुष्टता ठानी। माँ, मेरो यह दोष-नीर-निधि जदिप अपार अगाध; तऊ कृपा करि दियो अकथ सुख मूलि अमित अरराध॥

उन चरणोंकी छाप इस कल्लित मस्तकार अब भी छगी है, यही आश्चर्य है ! उस कर-कमलकी इस अनाथपर आज भी छाया पड़ रही है । अहोमाग्य मेरा, अहोमाग्य !

अधम अज्ञ अघरूप पतित यह अग्नायों करि प्यार।
नेह-नगरकी डगर धराई, जहँ न बिषम भव-धार॥
पर, दयामि ! तू निर्दय नहीं है ऐसा कैसे कहूँ ! तू
निर्दय है और बड़ी निर्दय है। तूने देख, कबसे मुझे दर्शन नहीं
दिया है, माँ ! हाँ, प्रत्यक्ष दर्शन तूने तबसे कब दिया ? माँ !
एक ही बार तेरा दर्शन चाहता हूँ; दयाकर दे दे—

बिन तेरो दरसन भये, यह जीवन भू-भार । मैया, झलक दिखाय दै, दुक अपनी इकबार ॥

पर मैं क्या मुँह लेकर तुझसे यह भीख माँगूँ। कहाँ मेरी कृतन्नता और कहाँ तेरी दयालुता!

रटत न कबहूँ नाम ढीठ तव 'हरी' हठीलो ; घुमत रहत चित-चक्र, परत बंधन नहिं ढीलो । राखि तदिप निज छाहँ, बाहँ, बिल, थामि लेति तुँ; जब-कव सपने अजहुँ, अम्ब ! अवलम्ब देति तुँ॥

# प्रकृतिमें ईश्वर-प्रेम

पुण्य प्रभात, सरला सन्ध्या, सुचारु चन्द्रोद्य, शीतल मन्द सुर्मित समीर, पद्मपूर्ण सरोवर, निर्मल निर्झर, कामोदीपक वसन्त-वैभव आदि प्राकृतिक दश्योंकी माधुरीमय मनोरमतापर अगणित साहित्यिक सूक्तियों और अनोखी सूज्ञोंका हमारे सुक्रिवयोंने एक अनुपम भारती-भाण्डार भर रक्खा है । निस्सन्देह उन कुशल काव्य-कलाकारोंने कमालका प्रकृति-चित्रम किया है। गजवकी हैं उनकी सुझें। वरवस मुँहसे 'वाह वाह' निकल पड़तो है। ख़ासा मनोरञ्जन हो जाता है। कौन ऐसा अभागा होगा, जो उस नवरसमयी प्रकृति-वर्णनाका असीम आनन्द न खुरना चाहेगा ? किसी सूक्तिने शृङ्गारकी मधुर मादकता निलेगी, तो किसीमें आपको शान्तरसकी स्वर्गीय सुधा प्राप्त हो जायगी । ताल्पर्य यह है कि उन सुकवियों का का॰य-कौशल देखते ही बनता है। पर खेद है कि हमारा प्रस्नुत विषय, एक प्रकारसे, उन मनोरञ्जिनी सूक्तियोंके प्रति उदासीन ही रहेगा । हमारी दृष्टिमें तो प्रकृति एक दर्पण है, जिसमें हम सुन्द्रतम प्रेमका प्रतिबिम्ब देखा करते हैं। नेचर वह आईना है, जिसमें हमें अपनी रूहानी मस्तीकी प्यारी सूरत नजर आती है। इस दशामें प्रकृतिमें भीं की और 'मैं' में प्रकृतिको प्यारी झलक देखनेको मिला करती है, प्रेमका सागर टहरांने छगता है-

> नशेमें जवानीके माशूक नेचर है लपटी हुई 'राम' से मस्त होकर।

जिधर देखता हूँ जहाँ देखता हूँ में अपनी ही ताब औ शाँ देखता हूँ॥ प्रकृति रानीने यह सारा सुहाग-सिंगार मेरे प्रेमको रिझानेके लिये ही सँत्रारा है । जहाँ देखता हूँ तहाँ मेरा प्रेम-ही-प्रेम है । प्रकृतिके रूपमें यह मेरा प्यारा प्रेम ही जहाँ-तहाँ दिखायी दे रहा है। प्यारी छत्रीली नेचर मेरे प्यारे प्रेमपर जान दे रही है। मस्त खामी राम झूम झूमकर कैसा गा रहा है-

ये पर्वतको छाती पे बाद्छका फिरना, वो दमभरमें अबोंसे पर्वतका घिरना। गरजना, चमकना, कड़कना, निखरना, छमाछम छमाछम ये वृँदोंका गिरना॥ उरुसे फ़लकका ये हँसना, ये रोना, मेरे ही लिए ही फ़क़त जान खोना।

और यह अठिलाती हुई हरी-भरी नवजवान फुलवाड़ी। ये रंग-रंगके मतत्राले फूल । यह सत्र मेरे प्रेमकी ही रंगत है, मेरे प्रेमकी ही बू है!

ये मेरी ही रंगत है, मेरी ही बू है!

मेरी प्रेमात्माका बारहमासी वसन्त इन छह्छही फुछ्याड़ियोंको छातीसे लगाये फ्ला नहीं समाता । मेरे प्रेमकी मस्ती प्रकृतिके साथ कैसी अठखेलियाँ कर रही है! कैसी निखरी हुई सुन्दरता है प्यारी प्रकृति रानीकी । इसका चाँद-सा मुखड़ा देखकर किसका दिल प्रेमसे भरकर न नाचने लगेगा । क्या रंग है, क्या मौज है, वाह !

स्वामी रामतीर्थ यह क्या देखकर यहाँ ऐसे आनन्दमग्न हो रहे

हैं। कहते हैं—

'पानी इतना तो गहरा, लेकिन राक्षाफ ऐसा कि प्यारी गंगी याद आती है। गोपियाँ अगर यहाँ नहाती तो गोकुलचाँदको कभी जरूरत न पड़ती कि इनको बरहना तन (नम्न) देखनेके लिये पानीसे बाहर निकालनेकी तकलीक देता। यह झलकते-झलकते ऊँचे आबशार चाँदीके कमन्द और रस्ते मालूम देते हैं कि जिनको पकड़कर आलम उल्जी (स्वर्ग) को चड़ जाये। या यह हीरेकी गातवाली कश्चनियाँ (चादरें) हैं जो सरके बल रफ्सकुना (नाचती हुई) जमीन खिदमत चूम रही हैं और निहायत सुरीली आवाजसे रामकी गहिमाके गीत गाती जाती हैं।'

प्रेममयी प्रकृतिकी हृदय-हारिणी शोभाको देखकर प्रेमीका दीवाना दिल मस्त हो बाँसों ऊँचा उछलने लगता है। उस समय वह मानो सारी नेचरको अपनी छातीसे चिनटा लेता है। जो कुछ भी उस हालतमें कह डालता है, वह असली किनताके रंगमें रँगा होता है।

जरा, मतत्राले रामका यह प्रिय तल्लीनतासे पूर्ण प्रकृति-गान तो सुनो —

बाँकी अदाएँ देखो, चंदा-सा मुखड़ा पेखो।
बादलमें बहते जलमें, वायूमें तेरी लटकें;
तारोंकी नाज़नीमें, मोरोंमें तेरी मटकें।
चलना हुमक-दुमककर, लालनका रूप धरकर;
घूँघट-अबर उलटकर, हँसना ये बिजली बनकर।
शबनम गुल और सूरज, चाकर हैं तेरे पदके;
यह आनबान सजधज, ऐ राम! तेरे सदके।
प्रकृति-रमणके इस सुन्दरतम रूपपर किसका मन न्योछावर होनेको अधीर न हो जायगा ?

#### x x x x

बिलहारी उस विश्व-विमोहनकी बाँकी छिनपर। यह सब उस कृष्णको ही देखनेकी तो तैयारी है। दूधके सागरमें नहा-नहाकर ये सब उसे देखनेको खड़े हैं। प्यारी प्रकृतिने अपने अङ्ग-अङ्गको दूधसे पखारा है। पृथ्वीसे आकाशतक दूध-ही-दूध देख पड़ता है। ये मोतियोंकी किनयाँ विखरी पड़ी हैं या कपूरका चूर बिछा हुआ है ! यह सब पारेकी प्रभा तो नहीं है ! क्या रजत-राशि है ! नहीं, भाई! चाँदनीकी चादर ओढ़कर यह तो निर्गुण ब्रह्मकी ज्योति इन किलत कुञ्जोंमें प्यारे वृन्दावन-चन्द्रका सगुण खरूप देखने आयी है। रिसक-वर नागरीदासजी कहते हैं—

पूरन-सरद-सिस उदित प्रकासमान,
कैसी छिंब छाई देखों बिमल जुन्हाई है।
अविन-अकास गिरि-कानन औं जल-थल
व्यापक मई सो जिय लगिति सुहाई है॥
मुकता, कपूर-चूर, पारद, रजत आदिउपमा ये उज्जल पे 'नागर' न भाई है।
बृंदाबन-चंद्र चारु सगुन बिलोकिबेकों
निरगुन ज्योति मानो कुंजनमें आई है॥

यह चाँदनी नहीं है, यह तो ज्ञानकी गङ्गा प्रेमके सागरसे मिलने-भेंटने आयी है। निर्गुण ब्रह्मकी ज्योति सगुण श्यामके चेहरेपर ज्ञिलमिला रही है। प्रकृतिकी प्रेम-धारामें उछल-उछलकर नहाना क्या उस प्यारे कृष्णको रिज्ञाना नहीं है ? अहा ! उस मोहनकी मधुर मुसकान प्रकृतिके इस निखरे हुए रूपमें हमारे मनको कैसा मोह रही है!

खोल चन्द्रकी खिड्की जब त् स्वर्ग-सदनसे हँसता है , पृथिवीपर नवीन जीवनका नया विकास विकसता है।

प्रे॰ यो॰ २१— CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar जीमें आता है, किरनोंमें धुलकर केवल पलभरमें, बरस पहुँ में इस पृथिवीपर विस्तृत शोभा-सागरमें।

--रामनरेश त्रिपाठी

उस दूध-जैसी मुसकानकी प्यालीमें यदि हम अपने जीवनको मिश्रीकी डलीकी तरह घोलकर एकरस कर दें, तो हमारी सारी प्रकृति उसी क्षण सौन्दर्य-सागरमें कलोल करने लगे। यह अभिलाषा ही कितनी मधुर है! हमारी यह प्रकृति-अभिलाषा जितनी ही जल्दी प्रेम-धारामें डूब जाय, उतना ही अच्छा।

#### × × × ×

कैसी विशद व्यापकता है उस सुन्दरतमके सौन्दर्यकी ! अखिल ब्रह्माण्डमें सौन्दर्य और माधुर्यको छोड़ और है ही क्या ? उसने अपने सौन्दर्यके बाणोंसे प्यारी प्रकृतिका रोम-रोम बेध डाला है । कैसा अलौकिक आखेटक है वह प्यारा पुरुषोत्तम!

उनबानन्ह अस को जो न मारा । बेधि रहा सगरो संसारा ॥
गगन नखत जो जाहिं न गने । वे सब बान ओहिके हने ॥
धरती बान बेधि सब राखी । साखी ठाढ़ देहिं सब साखी ॥
रोवँ-रोवँ मानुस-तन ठाढ़े । सूतिह सूत बेधि अस गाढ़े ॥
बहनि बान अस ओ पहँ, बेधे रन बन-ढाँख ।
सौजहिं तन सब रोवाँ, पंखिहिं तन सब पाँख ॥

--जायसी

उस अनोखे शिकारीने अपने अचूक तीरोंसे सभीको बेध दिया है, किसीको अछूता नहीं छोड़ा। प्रकृतिका प्रत्येक अणु-परमाणु सौन्दर्य-बाणोंसे आहत होकर तड़प रहा है। सभी उसी तीर चलानेवालेकी खोजमें हैं। प्रकृति उस सुन्दरतमके पूर्ण सौन्दर्यको देखनेके लिये न जाने कबसे विरहाकुल है। उस लौसे लिपट जानेको दुनियाभरके प्रेमी पतंगे प्रयत्न करते रहते हैं, पर उनकी अवशेष अहंभावना उन्हें वहाँतक पहुँचने नहीं देती और उनकी साध पूरी नहीं हो पाती। न सूरज ही उस अलबेले तीरंदाज़के पासतक पहुँच पाया और न चाँद ही। न पवनने ही अभीतक उस प्यारेका मधुमय स्पर्श कर पाया और न जलने ही अबतक उसके पैर पखार पाये हैं। वियोगिनी आग भी निराश होकर तभीसे आहें भर रही है—

चाँद सुरुज औ नखत तराई । तेहि डर अँतरिख फिरहिं सबाई ॥
पवन जाइ तहँ पहुँचै चहा । मारा तैस छोटि भुईँ रहा ॥
अगिनि उठी, जरि-बुझी निआना । धुआँ उठा, उठि बीच बिलाना ॥
पानि उठा, उठि जाइ न छूआ । बहुरा रोइ आइ भुईँ चूआ ॥
—जायसी

सौन्दर्य-शरोंसे बिंधी हुई प्रकृतिके आहत अंगोंकी परम प्रेम ही अबतक रक्षा किये हुए है। प्रेमकी धवलधाराने ही इन सारे घायलोंको प्रिय-मिलनकी आशा दे रक्खी है। प्रकृतिका महान् उपकार किया है इस प्रेम-धाराने। धन्य!

ओस तृण-छता-कुसुम-विटप-पल्लव-सिंचन-रत । बहु तरु चन्दन करी सुरिभ मलयादि-अंकगत ॥ विविध दिव्य मणिजनित ज्योति उज्ज्वल उपकारी। बहु ओषधी-प्रसूत शक्ति जीवन-संचारी॥ जगत-जीव-प्रतिपालिका, पय धारा उरजों भरी। क्या हैं ? नाना मूर्तिधर 'प्रेम-धार' ही अवतरी॥

—इरिमोध



## दीनोंपर प्रेम

हम नामके ही आस्तिक हैं। हर बातमें ईश्वरका तिरस्कार करके ही हमने 'आस्तिक' की ऊँची उपाधि पायी है। ईश्वरका एक नाम 'दीनबन्धु' है। यदि हम वास्तवमें आस्तिक हैं, ईश्वर-भक्त हैं तो हमारा यह पहला धर्म है कि दीनोंको प्रेमसे गले लगावें, उनकी सहायता करें, उनकी सेवा करें, उनकी ग्रुश्रूषा करें। तभी न दीन-बन्धु ईश्वर हमपर प्रसन्न होगा! पर ऐसा हम कब करते हैं ? हम तो दीन-दुर्वलोंको ठुकरा-ठुकराकर ही आस्तिक या दीनबन्धु भगवान्-के भक्त आज बने बैठे हैं। दीनबन्धुकी ओटमें हम दीनोंका खासा शिकार खेल रहे हैं। कैसे अद्वितीय आस्तिक हैं हम! न जाने क्या समझकर हम अपने कल्पित ईश्वरका नाम दीनबन्धु रक्खे हुए हैं, क्यों इस रही नामसे उस लक्ष्मी-कान्तका स्मरण करते हैं—

दीनिन देखि चिनात जे, निह दीनिन सों काम। कहा जानि ते लेत हैं, दीनबन्धु को नाम॥

यह हमने सुना अवश्य है कि त्रिलोकेश्वर श्रीकृष्णकी मित्रता और प्रीति सुदामा नामके एक दीन-दुर्बल ब्राह्मणसे थी । यह भी सुना है कि भगवान् यदुराजने महाराज दुर्योधनका अतुल आतिथ्य अखीकार कर बड़े प्रेमसे गरीब विदुरके यहाँ साग-भाजीका भोग लगाया था । पर यह बातें चित्तपर कुल बैठती नहीं । रहा हो कभी ईश्वरका दीनबन्धु नाम, पुरानी सनातनी बात है, कौन काटे । पर हमारा भगवान्, दीनोंका भगवान् नहीं है । हरे हरे ! वह उन विनौनी कुटियोंमें रहने जायगा ? वह रत्न-जटित खर्ण-सिंहासनपर विराजने-वाला ईश्वर उन भुक्खड़ कँगलोंके फटे-कटे कम्बलोंपर बैठने जायगा ?

वह मालपुआ और मोहनभोग आरोगनेवाला भगवान् उन भिखारियों-की रूखी-सूखी रोटी खाने जायगा ? कभी नहीं हो सकता । हम अपने बनवाये हुए विशाल राज-मन्दिरोंमें उन दीन-दुर्बलोंको आने भी न देंगे । उन पतितों और अछूतोंकी छायातक हम अपने खरीदे हुए खास ईश्वरपर न पड़ने देंगे । दीन-दुर्बल भी कहीं ईश्वरभक्त होते सुने हैं ? ठहरो-ठहरो, यह कौन गा रहा है ? ठहरो, जरा सुनो । वाह ! तब यह खूब रहा !

में द्वूँदता तुझे था जब कुंज और वनमें, तू स्रोजता मुझे था तब दीनके वतनमें। तू आह बन किसीकी मुझको पुकारता था, में था तुझे बुलाता संगीतमें, भजनमें॥

तो क्या हमारे श्रीलक्ष्मीनारायणजी 'दिर्द्ध-नारायण' हैं ? इस फ़कीरको सदासे तो यही मालूम हो रहा है । तो क्या हम भ्रममें थे ? अच्छा, अमीरोंके शाही महलोंमें वह पैर भी नहीं रखता !

मेरे लिए खड़ा था दुखियोंके द्वारपर तू,

में बाट जोहता था तेरी किसी चमनमें।
हजरत खड़े भी कहाँ होने गये!
बेबस गिरे हुआंके तू बीचमें खड़ा था,
में स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरनमें!

—रामनरेश त्रिपाठी

तो क्या उस दीन-बन्धुको अब यही मंजूर है कि हम अमीर छोग, धन-दौछतको छात मारकर उसकी खोजमें दीनहीर्नोकी शोपड़ियोंकी खाक छानते फिरें ?

४ × × × ^
 दीन-दुर्बछोंको अपने असहा अत्याचारोंकी चक्कीमें पीसनेवाळा
 धनी परमात्माके चरणोंतक कैसे पहुँच सकता है । धनान्धको खर्ग-

का द्वार दीखेगा ही नहीं। महात्मा ईसाका यह वचन क्या असत्य है-

रा

If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in beaven; and come and follow me. Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God.

अर्थात्, यदि त् सिद्ध पुरुष होना चाहता है, तो जा, जो कुछ धन-दौळत तेरे पास हो, वह सब बेचकर कंगाळोंको दे दे । तुझे अपना खजाना खर्गमें सुरक्षित रक्खा मिलेगा। तब, आ और मेरा अनुयायी हो जा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान्के खर्गके राज्यमें प्रवेश करनेकी अपेक्षा ऊँटका सुईके छेदमेंसे निकल जाना कहीं आसान है। सहजोबाई भी यही बात कह रही हैं—

बड़ा न जाने पाइहै साहिबके दरबार। द्वारे ही सों लागिहै 'सहजो' मोटी मार॥

वह गरीबोंकी गाँठका धन गान्धी भी तो इसी दीन-प्रेमपर पागल हो रहा है। खादी उसे क्यों इतनी प्यारी है ? इसलिये कि उसे वह देशके गरीबोंका प्रत्यक्ष दर्शन कराती है और उन गरीबोंको द्वारा वह दीनबन्धु रामका दर्शन कर रहा है। उसके खादी-प्रेमका यही तो गृढ़ रहस्य है। नास्तिक पूँजी-पतिके प्रेमहीन हृदयमें गरीबपरवर गान्धीकी खादीको कैसे जगह मिल सकती है ? किसानों और मजदूरोंको टूटी-फूटी झोंपड़ियोंमें ही प्यारा गोपाल वंशी बजाता मिलेगा। वहाँ जाओ और उसकी मोहिनी छिब निरखों। जेठ-बैसाख-की कड़ी धूपमें मजदूरके पसीनेकी टपकती हुई बूँदोंमें उस प्यारे

रामको देखो । दीन-दुर्वठोंकी निराशा-भरी आँखोंमें उस प्यारे कृष्ण-को देखो । किसी धूल-भरे हीरेकी कनीमें उस सिरजनहारको देखो । जाओ, पितत पद-दिलत अल्लूतकी छायामें उस लीला-विहारीको देखो । उस प्यारे स्थामकी छिव देखनी ही है, तो, आओ, यहाँ आओ, तुम्हें आज हम वह दिखारों—

श्रमी किन्तु निर्धन मज्रुरकी अति छोटी अभिलाषामें ; पितकी बाट जोहती बैठी गरीबनीकी आशामें । भूख-प्याससे दिलत दीनकी मर्म-भेदिनी आहोंमें ; दुिखयोंके निराश आँसूमें, प्रेमी जनकी राहोंमें ॥

तुम न जाने उसे कहाँ खोज रहे हो ! अरे माई, यहाँ वह कहाँ मिलेगा ? इन मन्दिरोंमें वह राम न मिलेगा । इन मसजिदोंमें अल्लाहका दीदार मुश्किल है । इन गिरजोंमें कहाँ परमात्माका वास है । इन तीर्थोंमें वह मालिक रमनेका नहीं । गाने-बजानेसे भी वह रीझनेका नहीं । अरे, इस सब चटक-मटकमें वह कहाँ ? वह तो रीझनेका नहीं । अरे, इस सब चटक-मटकमें वह कहाँ ? वह तो दुखियोंकी आहमें मिलेगा । गरीबोंकी भूखमें मिलेगा । दीनोंके दुःख-में मिलेगा । सो वहाँ तुम खोजने जाते नहीं । यहाँ व्यर्थ खोजते मिलेरा हो !

दीनबन्धुका निवास-स्थान दीन-हृदय है। दीन-हृदय ही मन्दिर है, दीन-हृदय ही मसजिद है, दीन-हृदय ही गिरजा है। दीन-दुर्बछ-का दिल दुखाना भगवान्का मन्दिर दहाना है। दीनको सताना सबसे भारी धर्मविद्रोह है। दीनकी आह समस्त धर्मकर्मीको भस्मसाद कर देनेवाली है। संतवर मछकदासने कहा है—

दुखिया जिन कोइ दूखिये, दुखिये अति दुख होय। दुखिया रोइ पुकारिहै, सब गुड़ माटी होय॥

दीनोंको सताकर उनकी आहसे कौन मूर्ख अपने खर्गीय जीवनको नारकीय बनाना चाहेगा, कौन ईश्वर-विद्रोह करनेका दुस्साहस करेगा ? गरीबकी आह भला कभी निष्पल जा सकती है—

'तुलसी' हाय गरीबकी, कबहुँ न निष्फल जाय। मरे बैलके चामसों, लोह भसम ह्वै जाय॥

औरकी बात हम नहीं जानते, पर जिसके हृदयमें थोड़ा-सा भी प्रेम है, वह दीन-दुर्बलोंको कभी सता ही नहीं सकता। प्रेमी निर्दय कैसे हो सकता है ? उसका उदार हृदय तो दयाका आगार होता है। दीनको वह अपनी प्रेममयी दयाका सबसे बड़ा और पवित्र पात्र समझता है । दीनके सकरुण नेत्रोंमें उसे अपने प्रेमदेवकी मनोमोहिनी मूर्तिका दर्शन अनायास प्राप्त हो जाता है। दीनकी मर्मभेदिनी आहमें उस पागलको अपने प्रियतमका मधुर आह्वान सुनायी देता है। इधर वह अपने दिलका दरवाजा दीन-हीनोंके लिये दिन-रात खोले खड़ा रहता है, और उधर परमात्माका हृदयद्वार उस दीन प्रेमीका खागत करनेको उत्सुक रहा करता है। प्रेमीका हृदय दीनोंका भवन है, दीनोंका हृदय दीनबन्धु भगवान्का मन्दिर है। और भगवान्का हृदय प्रेमीका वास-स्थान है । प्रेमीके हृदेशमें दिद्र-नारायण ही एकमात्र प्रेम-पात्र है। दरिद्र-सेवा ही सची ईश्वर-सेवा है। दीनदयालु ही आस्तिक है, ज्ञानी है, भक्त है और प्रेमी है। दीन-दुखियोंके दर्दका मर्मी ही महात्मा है । गरीबोंकी पीर जाननेहारा ही सचा पीर है। कबीरने कहा है—

'कबिरा' सोई पीर है, जो जानै पर-पीर। जो पर-पीर न जानई, सो काफिर बेपीर॥

### स्वदेश-प्रेम

अपनी पूज्य जन्म-भूमिके आगे, अपने प्यारे देशके सामने उस रंक इन्द्रका स्वर्ग किस गणनामें है १ इसमें सन्देह ही क्या कि— जननी जन्मभूमिश्र स्वर्गादिष गरीयसी।

खदेश खर्गसे ऊँचा न होता, तो भगवान् रामके मुखसे ये दिव्य उद्गार निकलते ही क्यों—

जद्यपि सब बैकुंठ बखाना । बेद-पुरान-बिदित जग जाना ॥ अवध सरिसप्रिय मोहि न सोऊ । यह प्रसंग जानइ कोउ-कोऊ ॥ अति प्रिय मोहि इहाँके बासी । मम धामदा पुरी सुख रासी ॥

—\_तुल्सी

और द्वारकाधीश श्रीकृष्ण अधीर हो-होकर बार-बार क्यों अवरुद्ध कण्ठसे यह कहते—

कधो, मोहि वज बिसरत नाहीं।
हंस-सुताकी सुन्दिर कगरी, अरु कुंजनकी छाहीं॥
वे सुरभी, वे बच्छ, दोहनी, खरिक दुहावन जाहीं।
ग्वाल-बाल सब करत कोलाहल, नाचत गहि-गहि बाहीं॥
अनगन भाँति करी बहु लीला जसुदा-नंद निबाहीं।
'सुरदास' प्रभु रहे मौन है, यह कहि-कहि पछिताहीं॥

अपने प्यारे देशकी सुध करके कौन ऐसा पाषाणहृदय प्राणी होगा, जो प्रेमसे विह्वल न हो जायगा । जिसकी रजमें लोट-लोटकर हम खेले हैं, जहाँकी गायोंका हमने मीठा-मीठा दूध पिया है, जहाँके हरे-भरे खेतोंका हमने अन्न खाया है, जहाँकी चुलबुली निदयोंमें हमने कूद-कूदकर कलोल किया है, जहाँकी हवासे हमने अपने हमने कूद-कूदकर कलोल किया है, जहाँकी हवासे हमने अपने

मधुरतम जीवनकी साँसें भरी हैं, जहाँके आकाशमें हमने अपने खर्ण-खप्नोंको तैराया है, वहाँकी प्यारी-प्यारी यादपर क्या हम दो बूँद आँसू भी न चढ़ायँ ? अपने देशको देखकर हम आनन्दसागरमें क्यों न डूब जायँ ?

> जिसकी रजमें लोट-लोटकर बड़े हुए हैं; घुटनोंके बल सरक-सरककर खड़े हुए हैं। परमहंस-सम बाल्य-कालमें सब सुख पाये; जिसके कारण धूल-भरे हीरे कहलाये। हम खेले-कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोदमें; है मातृभूमि, तुझको निरख मझ क्यों न हों मोदमें ?

> > —मैथिलीशरण गुप्त

जिसके दिलमें देशके लिये दर्द नहीं, वह मुर्दा है। वह दिल जिन्दादिल कैसे कहा जा सकता है ?

जिसको न निज गौरव तथा निज देशका अभिमान है।
वह नर नहीं, नर-पशु निरा है, और मृतक-समान है॥
जिसने हुब्बे वतन (खदेश-प्रेम) की मस्तीमें झूम-झूमकर
यह नहीं गा लिया कि—

गुंचे हमारे दिलके इस बाग़में खिलेंगे, इस ख़ाकसे उठे हैं, इस ख़ाकमें मिलेंगे।

उस मुर्दा-दिलको प्रेम-रसकी मिठास कहाँ नसीब हो सकती है ? अपने देशकी पित्रत्र खाकपर जिसने अपने जीवनकी प्यारी-प्यारी घड़ियाँ नहीं चढ़ा दीं, वह, समझ लो, मरतेदमतक प्रेम-रसका प्यासा ही रहा । न वह विश्व-प्रेम ही पा सकेगा और न ईश्वर-प्रेम ही साध सकेगा । वह मस्त खामी राम, जो अपना दिल विश्व-प्रेमके गाढ़े रंगमें रॅंग चुका था, देखो, भारत-भक्तिकी गङ्गामें डुबिकयाँ छगाता हुआ क्या कह रहा है--

भीं सदेह भारत हूँ । सारा भारतवर्ष मेरा शरीर है । कन्या कुमारी मेरा पैर और हिमालय मेरा सर है। मेरे बालोंकी जटाओंसे गङ्गा बह रही है। मेरे सरसे ब्रह्मपुत्र और अटक निकली हैं। विन्ध्याचल मेरा लंगोट है। कारामण्डल मेरा दायाँ और मलाबार मेरा बायाँ पैर है । मैं सम्पूर्ण भारत हूँ । पूर्व और पश्चिम मेरी दोनों भुजाएँ हैं, जिनको फैलाकर मैं अपने प्यारे देश-प्रेमियोंको गले लगाता हूँ । हिन्दुस्तान मेरे शरीरका ढाँचा है, और मेरी आत्मा सारे भारत-की आत्मा है । चलता हूँ तो अनुभव करता हूँ कि तमाम हिन्द्स्तान चल रहा है, और जब मैं बोलता हूँ, तो तमाम हिन्दुस्तान बोलता है।

वह आत्माराम रामतीर्थ खदेश-प्रेममें उन्मत्त होकर एक स्थल-

पर छिखता है-

ंऐ गुलामी ! अरे दासपन ! अरी कमजोरी ! अब समय आ गया, बाँधो बिस्तर, उठाओ छत्ता-पत्ता, छोड़ो मुक्त पुरुर्शोंके देशको। सोनेवालो ! बादल भी तुम्हारे शोकमें रो रहे हैं; बह जाओ गङ्गामें, डूब मरो समुद्रमें, गल जाओ हिमालयमें। रामका यह शरीर नहीं गिरेगा, जबतक भारत बहाल न हो लेगा। यह शरीर नाश भी हो जायगा, तो भी इसकी हिडियाँ द्धीचिकी हिडियोंके समान इन्द्रका वज्र बनकर द्वैतके राक्षसको चकनाचूर कर ही देंगी। यह शरीर मर भी जायगा, तो भी इसका ब्रह्म-बाण नहीं चूक सकता।

जरा आँख फाड़कर देख छें आगकी इन चिनगारियोंको, जरा कानका पर्दा हटाकर सुन छें वज़की इन कड़कोंको, विश्व-प्रेमका खाँग रचनेवाले वे विलासी निठल्ले और ज्ञानभक्तिकी ध्वजा उड़ानेवाले वे काम-काञ्चनके दास । उस अत्रधूतका यह मस्ती-भरा गीत भी वे सुन छें—

देखा है, प्यारे, मैंने दुनियाका कारख़ाना; सैरो-सफ़र किया है, छाना है सब ज़माना। अपने वतनसे बेहतर कोई नहीं ठिकाना; ख़ारे वतनको गुलसे खुशतर है सबने माना॥ देश-भक्तिकी क्या ही रँगीली गङ्गा बह रही है! सारे जहाँसे अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा। हम बुलबुलें हैं उसकी, वह बोस्ताँ हमारा॥

× × × × × × क्या सचमुच ही 'सारे जहाँसे अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' है ? शक ही क्या । अच्छा, आप ही कहें—

कहाँ है कोई ऐसा स्थान, जगतमें जैसा हिन्दुस्तान ? हमारा प्यारा हिन्दुस्तान, जगतसे न्यारा हिन्दुस्तान। कि जिसको प्रेमी श्रीभगवान, करे नित नृतन प्रेम-प्रदान। अतः कर बड़ा प्रेम-अभिमान, प्रेमकी रखता हो जो शान।

पड़ी हो जिसे प्रेमकी बान। कहाँ है कोई ऐसा स्थान, जगतमें जैसा हिन्दुस्तान? हमारा प्यारा हिन्दुस्तान, जगतसे न्यारा हिन्दुस्तान।

भले ही समझदार छोग इसे हमारा भावावेश कहें— उनके कहनेकी हमें कोई पर्वा नहीं । प्रेममें भावुकता न हो, यह कैसे हो सकता है ? भावुकता कर्म-साधनामें कैसे बाधा पहुँचायगी, यह हमारी समझमें नहीं आता । आज संसारका सर्वश्रेष्ठ पुरुष गान्धी क्या भावुक नहीं है ? उसकी भावुकतामें ही तो उसका महात्मापन है । वह डेढ़ पसछीका गान्धी आज अपनी भावुकतासे ही तो हमारे

हृदयमें घोर प्रलय मचा रहा है। कुछ कहो, भाई, हम तो यही गायँगे और फिर गायँगे। ईश-प्रेम वा विश्व-प्रेमका संगीत हमारी इसी भावनामें विद्यमान है—

सारे जहाँसे अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा। हम बुलबुलें हैं उसकी, वह बोस्ताँ हमारा॥

पागल होकर जरा अलापो तो, भाई, इस दिव्य भारतगीतको । दिलमें कैसी एक लहर उठती है, हृदयसे कैसा कुल रस छलकने लगता है । जरा अपने दीवाने दिलको नचाओ तो देश-प्रेमकी विलोल लहरोंपर । तिनक अपनी आँखोंको रुला तो देखो देशकी दीन-हीन आत्माके साथ । देश-प्रेममें मस्त होकर एक बार कह तो दो, मेरे प्यारे !

हुड्ये वतन समाये आँखोंमें नूर होकर, सरमें ख़ुमार होकर, दिलमें सुरूर होकर।

उँजेला भर दे, ऐ प्यारे देश-प्रेम, इन अँघेरी आँखोंमें; उड़ेल दे वह मर-मिटनेकी मस्तीकी प्याली इन बात्नी दिमार्गोमें; डाल दे वह आनन्दकी जान इन मुरदार दिलोंमें । तू समा जा, हमारे दिलों- में समा जा, हमारे दिमार्गोमें समा जा, हमारे विमार्गोमें समा जा, हमारे देशके प्रेम ! तुझे रोम-रोममें समा जा । ऐ हमारे देश ! ऐ हमारे देशके प्रेम ! तुझे लोड़ और किसे प्यार करें ! कोई किसीको प्यार करता है, कोई लिसीको प्यार करता है, कोई किसीको प्यार करता है । पर हम कुचले हुए गरीबोंका धन तो एक किसीको प्यार करता है । पर हम कुचले हुए गरीबोंका धन तो एक तू ही है, हमारी धुँधली आँखोंका तारा तो तू ही है, हमारे प्राणोंका तू ही है, हमारी धुँधली आँखोंका साहबने सच कहा है—

बुलबुलको गुल मुबारक, गुलको चमन मुबारक; हम बेकसोंको अपना प्यारा वतन मुबारक। हमारा देश, हमारा प्राण-प्यारा देश ही हमारा जीवनसर्वस्व है, हमारा आराध्य विश्व है, हमारा उपास्य ईश है। हमारे यहाँकी गरीब मजदूरिन भी प्यारे भारतपर बल्लि-बल्लि जाती है। पुतलीघरकी वह मतवाली मजदूरिन कैसा मीठा मद-भरा गीत गा रही है!

लि मजदूरिन कसा माठा मद-भरा गीत गा रही है

मैं तो भारत पै बिल-बिल जाऊँ।
गुइयाँ, मैं तो भारत पै बिल-बिल जाऊँ।
भारत है मेरा प्राणोंका प्यारा,
दिलका दुलारा, जीवन-अधारा।
उसपै तनमनको वारूँ, उसपै त्रिअवनको हारूँ;
उसको पलकों पै धारूँ, उसको दिलपै बैठारूँ;
मैं तो भारत पै बिल-बिल जाऊँ।
भारत है मेरा प्यारा ललनवा,
करता कलोलें मेरे दिलके पलनवा;
उसको गोदिया उठाऊँ, उसके कजरा लगाऊँ,
उसको मल-मलन्हिलाऊँ, उसको अँचरा पिलाऊँ,
मैं तो भारत पै बिल-बिल जाऊँ,
गुइयाँ, मैं तो भारत पै बिल-बिल जाऊँ,
गुइयाँ, मैं तो भारत पै बिल-बिल जाऊँ,

-- श्रीधर पाठक

तभी तो यह विवेकी और तेजस्वी भारत उस मतवाली मजदूरिन-को एक दिन अपने साम्राज्यकी रानी बनाने जा रहा है। जो उसपर बलि-बिल जा रही है, वही रानी होगी—इसमें सन्देह ही क्या ? जो सेवा करेगा, वही मेवा खायगा। मजदूर अपने देशपर मरना जानता है। किसान अपने प्यारे खेतमें खादकी तरह खप जाना जानता है। इसी-लिये भारत आज उन्हें अपने अङ्कमें भर रहा है, उन्हें अपना रहा है और खुद उनका बन रहा है। वह तो प्रेमका भूखा है। देश उसीका है जो उसपर प्रेमपूर्वक बिछ हो जाता है। पूँजी-पितयोंके प्रेम-हीन हृद्योंमें वह कैसे रह सकता है ! मुक्त पुरुषोंके देशको ये क्षुद्र लक्ष्मीके दास कबतक कैद किये रहेंगे ! निश्चय है कि वह इन मदान्ध सत्ताधारियोंके हाथसे मुक्त होगा और अवस्य होगा। पर उसे करेंगे खतन्त्र वे ही उरावने अस्थि-कंकाल, जिनकी नस-नसका खून बड़ी निर्दयतासे चूस लिया गया है, पर जिनके दिलोंमें देशप्रेमका त्फानी समुद्र अब भी क्रान्ति-क्रीड़ा कर रहा है, जिनकी यही एक-मात्र अभिलाषा है, वे ही खतन्त्र भारतका मुख-चन्द्र देखेंगे—

ग़र्दी गुबार याँका ख़िलअत है अपने तनको; मरकर भी चाहते हैं ख़ाके वतन कफ़नको।

—=चव.**ब**स्त

'यह प्रेम को पंथ करार महा तरवारकी धार पे धावनो है'— इस भीषण सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव एक देश-प्रेमीको ही होता है। खाँड़ेकी धारपर दौड़ना है देशसे प्रीति जोड़ना और अन्ततक उसे एकरस निभा ले जाना। एक पंजाबी गीतमें कोई पागल प्रेमी गा गया है—

सेवा देशदी जिंद्दिए बड़ी औसी, गल्ला करनियाँ देर सुखल्लियाने। जिन्हाँ इस सेवा बिच पैर पाया, उन्हें छक्ख सुसीबताँ झल्लियाने।

अरे, बड़ी कठिन है देशकी सेवा । बातें बनाना तो बड़ा आसान है, पर मर्दानगीसे कुछ कर दिखाना जहरका घूँट पीना है । जिन अल्हड़ सुपूतोंने इस प्रेम-पथपर पैर रखा, उन्हें छाखों मुसीबतें प्रेम-योग

झेळनी पड़ीं। कथनी और करनीमें पृथ्वी और आकाशका अन्तर है। कबीर साहब कहते हैं—

> कथनी मीठी खाँड-सी, करनी बिषकी लोय। कथनी तिज करनी करें, बिषसे अमृत होय॥

वही कुछ कर गुजरता है, जिसे बातें बनाना नहीं आता, सर देना आता है। जो अपनी खुदीको किसी छगनकी आगमें जला जानता है, वही यह देशकी होली खेल जानता है। मौतको छातीसे लगाना हममेंसे आज कितने जानते हैं १ अपने पिवत्र रक्तसे भक्ति-पूर्वक प्यारी माताके पाद-पद्म पखारना हमने अभी सीखा ही कहाँ है १ रक्त-दान माताको अभी दिया ही कितनोंने है १ माँके एक पगले लड़केने उसके पैरोंपर अपनी रक्ताञ्जलि चढ़ाते समय, उस दिन कहा था—

'मुझ-जैसे गरीब और मूर्ख पुत्रके पास तेरी भेंटके लिये माँ! अपने रक्तके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है? सो अब इसे ही तू खीकार कर।'

धन्य तुझे, कोई कुछ कहे, तू तो अमर हो गया——
फटे हुए माताके अंचलको बढ़कर सीनेवाले।
तुझे बधाई है, ओ पागल! मरकर भी जीनेवाले!

ऐसे उन सभी छाछोंको बधाई है, जिन्होंने फाँसीकी रँगीछी रस्सी चूमकर प्यारी मौतको छातीसे छगाया है। वे सारे कोहनूर अनन्त काछतक माताके ताजमें जड़े रहेंगे। वे मुक्ति न चाहेंगे। उनकी कामना तो यह है कि वे बार-बार भारत माताकी ही गोदमें जन्म छें और उसीकी सेवा करते हुए प्राण-पुष्पाञ्चिछ चढ़ाया करें। उनके मरघरोंसे प्रेमकी लपट सदा उठा करे, उनकी क्रश्रोंकी मिट्टीसे हुन्बे वतनकी खुशवू आया करे—

दिलसे निकलेगी न मरकर भी वतनकी उल्फ्रतः

मेरी मिट्टीसे भी ख़ुशबूए वफ्रा आयेगी।

किसी भी विटीसे सुन देना सेम्ही सुनुव आ स्वे

जहाँ की भी मिट्टीसे यह देश-प्रेमकी खुशबू आ रही हो, वह जगह किस काशी या काबेसे कम है ? सचा तीर्थ-स्थान वही है, जहाँ किसी देश-प्रेमीने अपनी मातृ-भूमिपर प्राणोंके पित्रत्र पुष्प चढ़ाये हों । अमर शहीदोंके इन तरण-तारण तीर्थोंकी मिहिमा कौन गा सकता है ! धन्य है वह पय, जिसपर हो वे देशके मतवाले लाल मातृ-भूमिपर शीश चढ़ाने जाते हैं । एक पुष्पकी अभिलाषा देखिये—

चाह नहीं, में सुर-बालाके गहनों में गूँथा जाऊँ, चाह नहीं, प्रेमी-मालामें बिध प्यारीको ललचाऊँ। चाह नहीं, सम्राटोंके शवपर, हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं, देवोंके शिरपर चहुँ भाग्यपर इठलाऊँ। मुझे तोड़ लेना वनमाली! उस पथमें देना तुम फॅक, मातृभूमिपर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक॥

—भारतीय आत्मा

हमें चाहिये कि और नहीं तो कभी-कभी दो बूँद आँसू तो उन रमशानोंपर, उन क़ब्रोंपर चढ़ा दिया करें। उन क़ब्रोंपर हमारा वह रोना ऐसा हो, जो औरोंको भी रुळा दे। हम बेकस और कर ही क्या सकते हैं—

हर दर्दमंद दिलको रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं, शायद उन्हें जगा दे।

— एक्रवाल

प्रे॰ **२२**— CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### प्रेम-महिमा

किसकी वागीने सामर्थ्य है, जो हे जगदाराध्य प्रमदेव ! तेरी अवर्णनीया महिमाका यथार्थ गायन गा सके ? धन्य है तेरी अनिर्वचनीय गाथा ! धन्य हैं तेरे अतर्क्य और अचिन्त्य रहस्य ! धन्य है तेरी अनुलनीय शक्ति ! कौन कह सकता है तेरी अकथनीय कथाको ?

जो आवे तो जाय निहं, जाय तो आवे नाहिं। अकथ कहानी प्रेमकी, समुक्षि लेहु मनमाहिं॥

श्रीकृष्ण-सला उद्भव सुरेन्द्र-गुरु बृहस्गतिके शिष्य थे। महान् तत्त्वज्ञानी थे। उन्हें अपने प्रकाण्ड दार्शनिक ज्ञानका अखण्ड अभिमान था। गर्व-गञ्जन गोपालकृष्णने अपने तत्त्ववेत्ता मित्रसे प्रसंगवश एक दिन कहा कि भाई! मेरे वियोगमें अत्यन्त व्याकुल वज-वासियोंको ज्ञानोपदेश देकर क्या तुम उनकी विरहव्यथा दूर न कर सकोगे! मेरा तो विश्वास है कि तुम अवश्य ही उन गँवार गोप-गोपियोंके डावाँडोल चित्तको मेरी ओरसे हटाकर परमार्थमें लगा दोगे। सो—

उद्धव ! यह मन निश्चय जानो ।

मन कम बचन में तुम्हें पठावत, व्रजकों तुरत पछानो ॥
पूरनब्रह्म, सकछ, अबिनासी, ताके तुम हो ज्ञाता ।
रेख न रूप, जाति कुछ नाहीं, नहिं जाके पितु-माता ॥
यह मत दें गोपिनुकों आवहु, बिरह-नदीमें भासति ।
'सूर' तुरत यह जाय कही तुम, 'ब्रह्म बिना नहिं आसति ॥'

अब, विलम्ब करनेका समय नहीं है । विरह-नदीमें मेरे प्यारे वज-शासी डूबते जा रहे होंगे । सो, भैया, दया करके उन सांसारिक म्हजनोंको अपने ज्ञानोपदेशका अवलम्बन देकर शीघ्र ही बचा लो। जाकर उनसे कहो कि बिना ब्रह्मात्मेक्यके मुक्ति प्राप्त न हो सकेगी। द्वारकाधीशके द्वारा प्रोत्साहित होकर अपने अगाध तत्त्वज्ञानमें निमग्न महात्मा उद्धव व्रजवासियोंको पृष्ट शिष्य बनाने चले।
व्रज-देशमें आपका खागत तो अच्छा हुआ, पर आपके महँगे तत्त्वज्ञानको किसीने साग-पातके भी मोल न खरीदा! बड़ी फजीहत हुई। आये थे औरोंको मूँडने, पर खुर ही मुँड चले! अवलाओंके निर्वल प्रेमने आपके प्रवल प्रचण्ड ज्ञानको पछाड़ दिया।
गोपियाँ ज्ञानिराज उद्धवसे कहती हैं—

जो कोउ पाने सीस दें, ताकों कीजें नेम।
मधुप, हमारी सौं, कहों, जोग भलों किधों प्रेम ?
प्रेम प्रेम सों होय, प्रेम सों पारिह जैये।
प्रेम बँध्यो संसार, प्रेम परमारथ पैये॥
एके निहचें नेम कों, जीवन मुक्ति रसाल।
साँचो निहचें प्रेम कों, जो मिलिहें नँदलाल॥

यह सिद्धान्त सुनकर दर्शन-केसरी उद्धवका जो हाल हुआ, उसे आँधरे सूरके ही मार्मिक शब्दोंमें सुनिये—

सुनि गोपिनु को प्रेम, नेम ऊघो को भूल्यो।
गावत गुन गोपाल फिरत कुंजनमें फूल्यो॥
छन गोपिनुके पग घरै, घन्य तिहारो नेम।
घाय-घाय दुम भेंटहीं, ऊघो छाके प्रेम॥
उपदेसन आयों हुतो, मोहिं भयो उपदेस।
ऊघो जहुपति पे गये, किये गोपको भेस॥

ज्ञानि-श्रेष्ठ उद्भव प्रेम-विश्व-विद्यालयसे प्रेमीकी डिगरी हासिल कानि-श्रेष्ठ उद्भव प्रेम-विश्व-विद्यालयसे प्रेमीकी डिगरी हासिल करके श्रीकृष्णके सम्मुख, देखिये, अब किस रूपमें उपस्थित हो रहे हैं— गोकुल को सुख छाँडिकें, कहाँ बसे हो आय ? कृपावन्त हरि जानिकें, उद्यो पकरे पाय ॥ देखत बज को प्रेम, नेम कछु नाहिन भावे । उमङ्यो नैननि नीर, बात कछु कहत न आये ॥ धन्य, उद्भव, धन्य !

'स्रस्याम' भृतल गिरे रहे नयन जल छाय। अव, तिनक नन्दनन्दनका ताना सुनिये, कैसा दे रहे हैं— पोंछि पीतपट सों कहाौ, आये जोग सिखाय?

कहो, भैया, उन गँवार ब्रज-वासियोंको योग-विद्यामें पारंगत करके आये हो न ? देवगुरु ! चेले-चेलियोंने दक्षिणा क्या दी है ? कितनी ऊँची और गहरी है प्रेम-तत्त्वकी महिमा !

× × × ×

यह रस-विहीना रसना प्रेमरसकी महिमा गांकर ही सरसा हो सकेगी । प्रेम-रसका एक विन्दु धारण करके ही रतन-गर्भा वसुमती 'रसा' नामसे अल्डङ्कृता हो सकी है । फिर क्यों न प्रेम-महिमाको हम अनिर्वचनीय कहें ? हमारे सहदयवर सत्यनारायणकी यह सूक्ति कितनी सच्ची और सरस है—

> अगम अनिर्वचनीय, परे जासों कछु बस नाः बरनत रस रमनीय रहत रसनामें रस ना। अचला अबसि रतन-गर्भा बसुमती सुहावतिः किन्तु प्रेम-रस-रती धारि यह रसा कहावति॥

यदि यह अचला पृथ्वी प्रेमरससे यदा-कदा सिंचती न रहती, तो अवतक इसमें सरसताका कहीं पता भी न चलता । कभीकी जल-बलकर राख हो गयी होती । किन्तु कुछ लोगोंकी धारणा इसके बिल्कुल विपरीत है । वे प्रेमकी सरस शीतल न कहकर अग्निकी भाँति दाहक बता रहे हैं । क्या उनका कथन असत्य है ? नहीं, सच है। प्रेम-ज्यालामें जो जल चुका है, उसे ज्यालामुखीकी भी अग्नि चन्दनके समान ठण्डी जान पड़ती है। धन्य है प्रेमाग्निमें जला हुआ प्यारा प्राणी!

जेहि जिउ प्रेम, चँद्न तेहि आगी। प्रेम-बिहून फिरे डर भागी॥ प्रेम के आगि जरे जो कोई। दुख तेहि कर न अबिरथा होई॥

श्रीरामके प्रेममें दग्धा जनक-तनया सीताको जला देनेकी किस अग्निमें राक्ति थी ? लक्ष्मणकी रची हुई वह चिता माता मैथिलीके प्रेम-स्पर्शसे क्या चन्दनके समान शीतल न हो गयी थी ? सच है, जो प्रेमकी परीक्षामें उत्तीर्ण हो चुका, उसकी दृष्टिमें अग्नि-परीक्षाका कुछ भी महत्त्व नहीं रह जाता। भाई, प्रेमानिका दाह दु:खदायी नहीं, किन्तु सुखदायी होता है, अहा ! उस आगकी जलन भी कितनी ठण्डी होती है!

उसे पानेके और भी तो अनेक उपाय हैं, पर सबसे सचा, सबसे ऊँचा और सबसे सरल साधन तो एक प्रेम ही इस जगत्में है। प्रेम साधन भी है और साध्य भी है, क्योंिक ईखर भी तो प्रेमरूप ही है। इसीसे तो उसकी महिमा असीम और अनन्त है। कैसे कहूँ, उसे ! यद्यपि वह अनिर्वचनीय है, तथापि कुछ-न-कुछ तो उसपर कहा ही है--तदिप कहे बिनु रहा न कोई।

इस न्यायसे इस अधम अनिधिकारी लेखकने भी, अपनी उस 'अनुराग-वाटिका' में, प्रेम-साधनके महत्त्वपर कुछ यों ही लिख ं डाला है, आपका बहुम्ल्य समय नष्ट तो अवस्य होगा, पर आपके अभिमुख उस पदको उपस्थित करनेके अर्थ मन अत्रीर-सा हो रहा

385

है। विश्वास है, आप मेरे इस दुस्साहसपर मुझे अवस्य क्षमा प्रदान

साधन आन प्रेम-सम नाहीं।
साँचेहुँ याकी सिर न मिली कहुँ भुवन चतुर्दस माहीं॥
याकों परिस द्वत उर अन्तर, बहित ब्रह्म-रस-धारा।
होत पुनीत पुन्य जीवन यह, मिलत अनन्द अपारा॥
ज्ञान, जोग, तप, कर्म, उपासन, साधन सुकृत बनेरे।
भये जाय सब नेह-नगरमें बिन दामनके चेरे॥
अन्य सबै साधन, मेरे मत, मारग कुटिल कॅटीले।
राज-डगर 'हिर' प्रेम, चलत जहँ स्थाम-सुरूप-रँगीले॥

प्यारेकी उस नगरीतक पहुँचा देनेवाला प्रेम ही एक राज-मार्ग है। इस संसार-सागरसे तार देनेवाला प्रेम ही एक कुशल कर्णधार है। मैया, प्रेम ही यहाँ नैया है और प्रेम ही उसका खेवैया है। मित्रवर 'रज' ने अपनी 'प्रेम-सतसई' में लिखा है—

बिना प्रेम भव-सिन्धु 'रज' को करिहै निरवार। प्रेम-नाव पर जो चढ़ै, प्रेम लगात्रै पार॥ प्रेम प्रेमकी नाव 'रज' प्रेमहि खेवनहार। प्रेम-चढ़े भव-सिंधु तें, प्रेम लगात्रै पार॥

अतएत प्रेम ही समस्त साधनोंका शिरोमणि है। बिना इस साधनके अन्य सर्व साधन निष्फल हैं। कोई कैसा ही चतुर हो, कैसा ही ज्ञानी हो, कैसा ही रिसक हो, किन्तु यदि वह प्रेमी नहीं है, तो उसका चातुर्थ, उसका ज्ञान और उसकी रिसकता व्यर्थ है। कहा है—

परम चतुर पुनि रसिकवर, कैसोहू नर होय। विना प्रेम रूखी छगै, बादि चतुरई सोय॥

—रसखानि

अखिल ब्रह्माण्ड परमात्माके अधीन है, और परमात्मा प्रेमके अधीन है। भगवान्ने प्रेमको खयं अपनेसे भी बड़ा माना है। प्रेम-की महिमा मनुष्य तो क्या, खयं देवाधिदेव भगवान् हरि भी नहीं गा सकते—

हरिके सब आधीन हैं, हरी प्रेम-आधीन। याहीतें हरि आपुहीं, याहि बड़प्पन दीन॥

—रसखानि

प्रेममय भगवान्का इस प्रेममयी सृष्टिमें नित्यविहार हो रहा है। प्रेम हिर-रूप तो है ही, हिर्से कुछ बड़ा भी है। जैसे 'राम न सकिं नाम-गुन गाई' कहा गया है, वैसे ही 'ब्रह्म न सकिं प्रेम-गुन गाई' कहा गया है, वैसे ही 'ब्रह्म न सकिं प्रेम-गुन गाई' भी हम कह सकते हैं। ब्रह्म प्रेमसे ही उत्पन्न होता है न १ ब्रह्मरूपी कार्यका कारण प्रेम ही है न १ तब उसे हम तुम्हारे ब्रह्मसे बड़ा क्यों न मानें १ उसके 'ब्रह्म-जनकत्व' का क्या आप प्रमाण चाहते हैं १ अच्छा, लीजिये प्रमाण——

हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेमते प्रगट होहिं में जाना ॥ —तुल्सी

प्रह्लादके प्रेमने ही तो नृसिंह भगवान्को उस पत्थरके खम्भे-से प्रकट किया था। कितना प्रबल न होगा उस बालभक्तका प्रेम!

सेवक एक-तें-एक अनेक भये 'तुलसी' तिहुँ तापन-डाहे। प्रेम बदौँ प्रहलादिह कौ, जिन पाइनतें परमेसुर काहे॥ गोसाईँजीके मतसे 'मूर्तिं-पूजा'का श्रीगणेश उसी दिनसे हुआ— प्रीति प्रतीति बढ़ी 'तुलसी' तबतें सब पाइन प्जन लागे।

की स्मृति में सादर भेंट— हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश उगर्ध

CC-0. Gurukul Kangri Collection: निर्वित्याती, राजि प्रकारी आव

ऐ मेरे इरक तू ख़ुश रह, क्योंकि मुझको तुझसे आराम मिळता है। तू ही मेरा सौदा है, दिन-रातका काम है। ऐ मेरी हर बीमारीके इलाज ! तू खुश रह, मुझपर कृपा-दृष्टि बनाये रख; तू ही मेरा वैद्य है, बीमारियोंसे प्राकृतिक संस्कारोंसे तू ही छुटकारा दिलानेवाला है। ऐ मेरे प्यारे इरक ! तू मेरे लिये अफ़लातून और जाळीनूस है । मेरी तरफ आ और मुझे तन्दुरुस्त बना । x x x x तेरे घोडेपर सवार होकर जमीनकी खाक भी आसमान-की सेर करती है। तेरा इशारा पाकर ही पर्वत नाचने लग जाते हैं। 1 \*

ऐसी है प्रेमकी महिमा । अनन्त महिमामय है वह साधक, जो प्रेमकी साधना किया करता है। प्रेमी ही पुरुषोत्तम है--

> ज्ञान ध्यान मिद्धम सबै, जप तप संजम नेम। मान सो उत्तम जगत जन, जो प्रतिपार प्रेम ॥

आओ, अब हमलोग प्रेमी हरिश्चन्द्रके साथ प्रेमकी बधाई गाकर अपनी-अपनी रसनाको पवित्र करें--

> सब मिलि गाओ प्रेम-बधाई। यहि संसार रतन इक प्रेमहि, और बादि चत्राई ॥ प्रेम बिना फीकी सब बातें, कहह न लाख बनाई। जोग ध्यान जप तप व्रत पूजा, प्रेम बिना बिनसाई ॥ हाव-भाव रस-रंग रीति बह, काव्य-कला-कुसलाई। बिना छोन बिजन सो सबही, प्रेमरहित दरसाई॥ प्रेमहि सों हरिह प्रगटत हैं, यद्पि ब्रह्म का सर्हा तासों यहि जग प्रेम सार है, और न अभि



185545 Via Kangri CC-0. Gurukul Kangri Collection

प्रिलंड by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri पुस्तकालय
गुरुकुल काँगड़ी विश्वद्यालय, हरिद्वार
वर्ग संख्या १९७७ आगत संख्या १८८५५

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क् लगेगा।



# मिलनेका पता— गीताप्रेस, पो॰ गीताप्रेस (गोरखपुर)